# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

UNIVERSAL LIBRARY OU\_178056

AWAYNO

AWAYNO

TENSOR OF THE PROPERTY OF THE PRO

# राष्ट्रपिता

जवाहरलाल नेहरू

११६१ सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. H 923.254 Accession No. G. H. 2757

Author नेहरू, जवाहर लाक

Title राष्ट्रापिता १८६१

This book should be returned on or before the date has marked below.

#### सत्साहित्य-प्रकाशन

# राष्ट्रपिता

-- गांधीजी के सम्पर्क और प्रभाव की कहानी --

जवाहरलाल नेहरू

. १६६१

सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली

प्रकाशक मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

चौथी बार: १९६१

मूल्य दो रुपये

> मुद्रक नेशनल प्रिटिंग वर्क्स, १०, दरियागंज, दिल्ली

### प्रकाशकीय

इस पुस्तक में हम थ्री जवाहरलाल नेहरू के उन लेखों और भाषणों का संग्रह प्रकाशित कर रहे हैं, जिनमें उन्होंने राष्ट्रिपता महात्मा गांशी के प्रति केवल श्रद्धांजिल ही अपित नहीं की हैं, अपितु उनके व्यक्तित्व और उनकी विविध प्रवृत्तियों पर अपनी भावनाएं एवं मानसिक प्रति-क्रियाएं भी व्यक्त की हैं। पुस्तक में अनेक मजीव चित्र हैं। कही भावक किव की कल्पना मिलती है तो कहीं एक तटस्थ अन्वेषक की सूक्ष्म दृष्टि और उसके गहरे अध्ययन का पता चलता है। निस्सन्देह इस पुस्तक को हम बापू के मानवीय और राजनैतिक जीवन का संक्षिप्त इतिहास कह सकते हैं।

हमें हर्ष है कि नेहरूजी के कई भाषण मुल रूप भे प्राप्त हो गये हैं। उन्हें यथासम्भव ज्यों-का-त्यों दिया गया है, जैसे बापू के अस्थि-विसर्जन के समय त्रिवेणी पर और पहली वरसी के अवसर पर राजघाट पर दिये गए भाषण। सर्वोदय प्रदर्शनी (राजघाट) का उद्घाटन-भाषण भी उन्हींकी बोली में दिया गया है।

पुस्तक की तैयारी में इन तथा जिन अन्य बन्धुओं से हमे मदद मिली है, उन सबके हम हृदय से आभारी है।

#### चौथा संस्करण

पुस्तक का चौथा संस्करण पाठकों के सामने रखते हुए बड़ी प्रसन्नता होती हैं। थोड़े समय में किसी पुस्तक के चार संस्करण हो जाना उसकी लोकप्रियता का द्योतक हैं। हम आशा करते हैं कि आगे यह पुस्तक और भी अधिक चाव से पढ़ी जायगी।

# क्या लिखूं !

(इस पुस्तक के लिए हिन्दी में कुछ शब्द लिख देने के लिए जब हमने श्री जवाहरलालजी से अनुरोध किया तो उन्होंने अपनी झिझक प्रकट करते हुए लगभग वही भावनाएं व्यक्त कीं, जो उन्होंने कई वर्ष पहले श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा सम्पाब्रुत 'गांधी-अभिनन्दन-ग्रंथ' के हिन्दी संस्करण के लिए विशेष रूप से लिखित इन पंक्तियों में की है। नेहरूजी की और दुनिया की निगाह में बापू का क्या स्थान था और है, इसका अनुमान पाठकों को इन चंद पंक्तियों से भलीभाँति हो जायगा।—सम्पादक)

कुड़ महोन् हुए श्रा राधाकृष्णन ने मुझे लिखा था कि वह गांधी-जयन्ती के लिए एक किताब तैयार कर रहे हैं, जिसमे दुनिया के बहुत सारे बड़े आदमी गांधीज़ी के बारे में लिखेगे। मुझे भी उन्होंने इस किताब के लिए एक लेख लिखने को कहा था। मैं कुछ राजी हुआ; लेकिन फिर भी एक झिझक-सी थी। गोंधीज़ी के बारे में कुछ लिखना मेरे लिए आसान बात नहीं थी। फिर मैं ऐसी परेशानियों में फमा कि लिखना और भी कठिन हो गया और आखिर मैंने कोई मजमन नहीं लिखा।

मैं यों अक्सर कुछ-न-कुछ लिखा करता हू और लिखने में दिलचस्पी भी हैं। फिर यह झिझक कैंसी ? कभी-कभी गांधीजी पर लिखा हैं। लेकिन जितना मैंने सोचा, यह मजमृन मेरे काबू से बाहर निकला। हा, यह कुछ आसान था कि मैं कुछ ऊपरी बाते जो दुनिया जानती हैं उनको दोहराऊं। लेकिन उससे फायदा क्या ? अक्सर उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आई, कुछ बातों में उनसे मतभेद भी हुआ। एक जमाने से उनका साथ रहा। उनकी निगरानी में काम किया, उनका छापा मेरे ऊपर पड़ा, मेरे खयाल बदले और रहने का ढग भी बदला। जिन्दगी ने एक करवट ली, दिल बढ़ा, कुछ-कुछ ऊचा हुआ, आंखों में रोशनी आई, नये रास्ते देखे और उन रास्तो पर लाखों और करोड़ों के साथ हम कदम होकर चला। क्या मैं ऐसे शख्स के निम्बत लिख् जो कि हिंदुस्तान का और मेरा जुज हो गया और जिसने जमाने को अपना बनाया ?

हम, जो इस जमाने में बढ़ें और उसके असर में पले, उसका कैसे अन्दाजा करें ? हमारे रग और रेशे में उसकी मोहर पड़ी और हम सब उसके टुकड़े हैं।

जहां-जहां मैं हिन्दुस्तान के बाहर गया, चाहे यूरोप का कोई देश हो या चीन या कोई और मुल्क, पहला सवाल मुझसे यही हुआ—"गांधीजी कैसे हैं? अब क्या करते हैं?" हर जगह गांधीजी का नाम पहुंचा था, गांधीजी की शोहरत पहुंची थी। गैरों के लिए गांधी हिन्दुस्तान था और हिदुस्तान गांधी। हमारे देश की इज्जत बढ़ी, हैसियत बढ़ी। दुनिया ने तसलीम किया कि एक अजीब ऊचे दर्जे का आदमी हिदुस्तान में पैदा हुआ, फिर अंधेरे में रोशनी आई। जो मवाल लाखों के दिल में थे और उनको परेशान करते थे, उनके जवाबों की कुछ झलक नजर आई। आज उस जवाब पर अमल न हो तो कल होगा। उस जवाब में और जवाब भी मिलेंगे, और भी अंधेरे में रोशनी पड़ेगी; लेकिन वह बुनियाद पक्की हैं और उसी पर इमारत खड़ी होगी।



### संदेश

"हिंदुस्तान अपनी आजादी के लिए पीढ़ियों से जो लड़ाई लड़ता आया है, उसमें उसे दुःख भी उठाने पड़े और कामयावी भी मिली— कितनी ही बार उसकी जीत हुई और कितनी ही बार उसे हार का सामना करना पड़ा, लेकिन राष्ट्रपिता बापू ने हमे जिस खूबी के साथ रास्ता दिखाया उससे वह दुःख दुःख नहीं रह गया, उसने जनता को पवित्र और शुद्ध किया और हर हार दुगने उत्साह के साथ काम करने की प्रेरणा और जीत की भूमिका मे बदल गई।

"हाल के वर्ष हमारे लिए परीक्षा और किटनाई के वर्ष थे, लेकिन उनमें भी गांधीजी के संदेश ने कौम का उत्साह बढ़ाया। इन वर्षों में हमें कुछ़ हद तक कामयाबी मिली और जिस आजादी के लिए हम लड़ते और दुःख उठाते आये थे, वह हासिल हो गई। लेकिन इस कामयाबी के लिए हमें सचमुच बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी; क्योंकि मातृभूमि के दो टुकड़े हो गए और उस अभागी घटना के बाद जनता पर पागलपन छा गया और कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि वे सव बड़े आदर्श, जिनके गांधीजी हामी थे, अंधेरे में छिप गये। उस अंधेरे में गांधीजी के उत्साह दिलाने वाले संदेश की रोशनी दिखाई दी और शोक से भरे हुए अनगिनत लोगों को उससे ताकत और तमल्ली मिली।

''और उसके बाद मुल्क को सबसे बड़ा धक्का लगा—उस महापुरूष की हत्या हुई थी, जो कि प्रेम का अवतार था और था कौम की सरल व न जीती जा सकने वाली आत्मा की मूर्ति । इसलिए वह कामयाबी, जिसके लिए जनता ने इतनी तपस्या की थी और जो इतनी लड़ाई के बाद मिली थी, हमारे लिए आजादी की चमक नहीं, बिल्क दुःख और निराशा लेकर आई ।

"मांधीजी की पवित्र याद में और उनके उपदेशों का आदर करने के लिए कौम ने इन जबर्दस्त खतरों का सामना किया। इनमें सबसे बड़ा खतरा उस भावना का था जो कि लोगों के दिमाग पर छा गई थी और जिसकी वजह से कुछ समय के लिए वे महान् उपदेश भुला दिये गए थे, जो उन गुरुदेव ने हमें दिये थे।

"जिसने कौम को आजादी दिलाई और उसे जीवन दिया, उसकी बरसी पर हम उस महात्मा और उसके महान् संदेश को श्रद्धांजिल अपित करते हैं और इस बात का पक्का इरादा करते हैं कि जीवन देने वाले उस संदेश की रोशनी में हम अपने देश की जनता की और मानवता की सेवा जारी रखेंगे।

"गांधीजी के नेतृत्व में मुल्क के लिए अहिंसक तरीकों पर राज-नैतिक आजादी हासिल कर चुकने के बाद अब हमें सामाजिक और आर्थिक आजादी के लिए मेहनत करनी हैं, ताकि हिन्दुस्तान के सभी आदमी बिना किसी मजहब के भेदभाव के, आगे बढ़ सकें और उन्हें उन्नति का बराबर मौका मिले। इस काम के लिए एक बिलकुल नये रास्ते की जरूरत हैं और यह भी जरूरी हैं कि हम रचनात्मक भावना के साथ मातृभूमि की सेवा में अपने को समर्पित कर दें।

"हिंदुस्तान की जनता आजादी पा चुकी है, लेकिन इसके मीठे फलों का स्वाद चखने के लिए उसे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। हमें यह याद रखना चाहिए कि जनता की सेवा करना और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है और आइन्दा भी होना चाहिए। जो लोग इन जिम्मेदारियों को भूलकर नौकरी पाने या ताकत हासिल करने की धुन में रहते हैं, वे मुल्क का बुरा कर रहे हैं।

"गांधीजी ने हमें खास तौर से शिक्षा दी थी कि हमें अपनी सेवा विशेष रूप से देश की जनता में एकता और सद्भावना बढ़ाने, छोटे-बड़ का ही भेद-भाव नहीं बिल्क जन्म, जाित या धर्म के नाम पर किये जाने वाले सभी तरह के भेद-भावों को मिटाने और शांतिपूर्ण तरीकों से वर्ग-हीन जनतन्त्रीय समाज स्थापित करने में लगानी चाहिए। इन सबसे भी बड़ी उनकी शिक्षा थी कि चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े और जैसी भी स्थित हो, हमें उन नैतिक सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए जिनसे जीवन सार्थक बनता है।

• "इस संदेश की रोशनी में हम पूरी सचाई के साथ आज की सारी— राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय—कठिनाइयों और संकटों का सामना करने की चेष्टा करेगे जिससे कि देश की आजादी बढ़े, उसकी नैतिक मर्यादा ऊंची उठे और वे महान् उद्देश्य पूरे हों, जिनके गांधीजी हामी थे।"

| क्या  | लिखं | ļ |  |
|-------|------|---|--|
| संवेश |      |   |  |

चार छह

- १. गांधी और टगोर १-२९ भारत की राजनैतिक चेतना की जागृति : पहली मुलाकात : सत्याग्रह-आन्दोलन : अमृतसर-हत्याकांड : कांग्रेस मैदान में : एक मुस्लिम सभा : भय का अंत : सत्य क्या है ? : किसानों का सहयोग : उपाधियां और नरेश : हिन्दू धर्म : आत्मिक एकता : जन-आंदोलन : जनता का उत्थान : विश्व-संघ ।
- २. तनातनी का वर्ष ३०-४९ धर्म पर जोर : नीतिपूर्ण राजनीति : थोड़ी धृणा : गांधीजी की पहली गिरफ्तारी : तलवार का सिद्धांत : अहिंसा एक प्रणाली के रूप में : बीमारी और रिहाई : पिताजी और गांधीजी ।
- ३. भारत की जनता से संबंध ५०-७१ खादी-यात्रा: स्वतन्त्रता-दिवस: डांडी-यात्रा: गोलमेज कांफ्रेंस के बाद: गांधीजी के ऊंचे नक्षत्र: जनतन्त्र: किसानों की छाप: 'दासों के प्यारे कर्णधार': दिल्ली का समझौता: कराची-कांग्रेस।
- ४. जेल-जीवन में बम-विस्फोट ७२-९६ उपवास का जादू: हरिजन-आंदोलन: इक्कीस दिनों का उपवास: एक नई चुनौती: ग्राम-उद्योग और मशीन: यरवदा जेल में : कांग्रेस से अवकाश: समाजवादियों की आलोचना: भारत की प्रतिमूर्ति: पाप और मोक्ष: धर्म का क्या अर्थ है: गांधीजी का समाजवाद।
- ५. गांधीजी का जीवन आधार ९७-१२३ यूरोप का युद्ध: कम बुराई: अहिंसा का प्रश्न: दूसरी फूट: युद्ध भारत के निकटतर: आजादी की पुकार: अन्तर्राष्ट्रीय विचार: आक्रमणकारी का विरोध: भारत की मनःस्थिति में परिवर्तन: समझौते के लिए अपील: 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव: आजादी के बाद: युद्ध से शिक्षा: कैंसा भारत?
- ६. 'चिराग गुल हो गया'! १२४-१ विगत गौरव : बापू : 'महात्मा गांधी की जय' : उनका योग्य स्मारक : गांधीजी ने हमें क्या सिखाया ? : एक साल बाद : 'एक खयाल' ।



# राष्ट्रपिता

## ः १ ः गांधी और टेेगोर

बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी तुलना करना और साथ ही उनके भेदों को देखना शिक्षाप्रद होगा। स्वभाव और आकार-प्रकार में जितने ये दोनों एक दूसरे-से भिन्न थे उतने शायद ही कोई दो व्यक्ति होंगे। टैगोर एक राजसी कलाकार थे, बाद में उनके विचार जनतंत्रीय बने और श्रमहारा श्रेणी के लोगों के साथ उनकी सहानुभूति हो गई। वह मुख्यतः भारत की उस सांस्कृतिक परम्परा के प्रतिनिधि थे जो जीवन को उसके पूर्ण वैभव के साथ स्वीकार करती है और उसे कलापूर्ण ढंग से बिताने में विश्वास करती है। गांधीज़ी प्रधानतः जनता के आदमी थे, वह एक प्रकार से भारतीय किसान की प्रति-मूर्ति थे और भारत की एक दूसरी पुरातन परम्परा का प्रतिनिधित्व करते थे—त्याग और संन्यास की परम्परा। फिर भी टैगोर प्रधानतः एक विचारक थे और गांधीजी एकाग्र व सतत कियाशीलता के हामी। अपने-अपने ढंग पर दोनों के विचार अन्तर्रा- क्ष्रीय थे, फिर भी दोनों कट्टर भारतीय थे। वे भारत के दो अलग-अलग, पर सामंजस्यपूर्ण पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते थे और एक-दूसरे के पूरक थे।

पहली बड़ी लड़ाई से पहले (अर्थात् सन् १९१४ से पूर्व) जबिक भारत में कोई राजनैतिक चेतना नहीं थी, एक सुदूर देश में भारत की भारत की राजनैतिक मर्यादा के लिए एक वीरतापूर्ण और अद्वितीय लड़ाई छिड़ी। वह देश दक्षिण अफ्रीका था, जहाँ भारत के बहुत-से मजदूर और कुछ व्यापारी भी

जा बसे थे। वहाँ उनका बड़ा अनादर होता था और उनके साथ तरह-तरह का बरा बर्ताव किया जाता था, क्योंकि उन दिनों वहाँ जातीय अहंकार का बोलबाला था। तभी ऐसा हुआ कि भारत का एक नौजवान बैरिस्टर एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफीका ले जाया गया। वहाँ उसने अपने देश के भाईबंदों की दुर्दशा देखी और इससे वह बड़ा अपमानित और दुःखी हुआ। उसने उनकी सहायता में अपना तन, मन, धन—सब कुछ लगा देने का संकल्प कर लिया। कई वर्ष तक वह चुपचाप काम करता रहा, उसने अपना वकालत का पेशा छोड़ दिया, उसके पास जो कुछ भी था सब त्याग दिया और जिस ध्येय को लेकर वह आगे बढ़ा था उसीमें पूरी तरह से लीन रहा।

यह आदमी मोहनदास करमचन्द गांधी था। आज भारत का बच्चा-बच्चा उसे जानता और प्यार करता है, किंतु उन दिनों उसे दक्षिण अफीका से बाहर बहुत ही कम लोग जानते थे। एकाएक उसका नाम बिजली की तरह कौंध कर भारत तक पहुँच गया और लोग उसकी तथा उसके वीरता-पूर्ण संघर्ष की आश्चर्य, प्रशंसा और गर्व के साथ चर्चा करने लगे। दक्षिण अफीका की सरकार ने वहाँ के भारतीयों को और भी अधिक अपमानित करने की चेष्टा की, पर भारतीयों ने गांधी के नेतृत्व में सिर झुकाने से इन्कार कर दिया। यह एक ताज्जुब की बात थी कि गरीब, पद-दिलत, और अज्ञानी मजदूरों ने और उनके साथ कुछ मोटे-मोटे व्यापारियों ने, स्वदेश से इतनी दूर रहते हुए भी, ऐसा साहस दिखलाया।

इससे भी अधिक आश्चर्यजनक था वह तरीका, जिसे इन लोगों ने अपनाया था और जो एक राजनैतिक हथियार के रूप में विश्व के इति-हास में बिलकुल नया प्रयोग था। तब से हम उसका नाम अक्सर सुनते आये हैं। वह था गांधी का सत्याग्रह—जिसका अर्थ है 'सत्य पर डटे रहना'। कभी-कभी वही 'निष्क्रिय प्रतिरोध' के नाम से भी पुकारा जाता है, किंतु यह उसका शुद्ध अनुवाद नहीं है, क्योंकि उसमें काफी क्रियाशीलता होती है। यद्यपि अहिंसा उसका एक मुख्य अंग है, तथापि वह केवल विरोध का अभाव मात्र नहीं है। गांधी ने अपने इस अहिंसात्मक युद्ध से भारत और दिक्षण अफीका को चिकत कर दिया और भारतवासियों को यह जानकर बड़ा हर्ष और गौरव अनुभव हुआ कि दिक्षण अफीका में हमारे हजारों भाई-बहन हँसते-हँसते जेल जा रहे हैं। अपने देश की गुलामी और नपुं-

सकता पर हम मन-ही-मन बड़े लिज्जित थे और अब अपने ही भाई-बहनों द्वारा दी गई इस साहसपूर्ण चुनौती का नमूना देख कर हमारा आत्म-सम्मान ऊँचा उठ गया। एकाएक इस प्रश्न पर सारे भारतवर्ष में राज-नैतिक चेतना जाग उठी और रुपया धड़ाधड़ दक्षिण अफीका पहुँचने लगा। यह संघर्ष तबतक बन्द नहीं हुआ जबतक कि गांधीजी और दक्षिण अफीका की सरकार में समझौता नहीं हो लिया।

गांधीजी से मेरी पहली मुलाकात लखनऊ कांग्रेस के समय सन् १९१६ में बड़े दिनों में हुई। जिस बहादुरी के साथ वह दक्षिण अफीका में लड़े थे उसके लिए हम सब उनकी प्रशंसा करते थे; कितु हममें से बहुत-से नौजवानों को वह अपने से बहुत दूर, बिलकुल भिन्न और अराजनैतिक मालूम पड़ते थे। उन दिनों उन्होंने कांग्रेस या राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने से इन्कार कर दिया था और अपने को दक्षिण अफीका के भारतीयों के प्रश्न तक ही सीमित रखा था। इसके कुछ ही दिनों बाद उन्होंने चम्पारन में किसानों की ओर से जो साहसिक कार्य किये और इन कार्यों में उन्हें जो विजय मिली उससे हममे उत्साह की एक लहर दौड़ गई। हमने देखा कि वह अपने तरीकों का भारत में भी प्रयोग करने को तैयार हैं और उन तरीकों में हमें सफलता की आशा दिखाई दी।

महायुद्ध के बाद भारतवासी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते रहे कि देखें अब हमें क्या मिलता है। उनके मन में क्रोध था, वे लड़ने को उतारू दिखाई देते थे, उन्हें, कुछ आशा भी नहीं थी, फिर भी वे प्रतीक्षा में थे। कुछ ही महीनों में नई ब्रिटिश नीति का पहला फूल, जिसका कि इतनी उत्सुकता के साथ इन्तजार किया जा रहा था, एक ऐसे प्रस्ताव के रूप में दिखाई दिया, जिसमें क्रान्तिकारी आन्दोलन को दबाने के लिए खास कानून पास करने की व्यवस्था की गई थी। अधिक स्वतन्त्रता के बदले अधिक दमन होने वाला था। इन कानूनों का प्रस्ताव एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था और वे 'रौलट बिल' कहलाते थे। कुछ ही दिनों में ये बिल देश के कोने-कोने में 'काले-बिल' कह कर पुकारे जाने लगे और सब जगह सब वर्गों के भारतवासियों ने, जिनमें

नरम-से-नरम विचार वाले भी शामिल थे, उनकी निन्दा की। इन बिलों में सरकार को बड़े-बड़े अधिकार दिये गए थे और पुलिस को लोगों को गिरफ्तार करने, अदालत में पेश किये. बिना ही जेल में रखने या जिस किसी को वह पसन्द नहीं करती थी व शक की नजर से देखती थी, उस पर गुप्त अदालती कार्रवाई करने का हक दिया गया था। उन दिनों इन बिलों का वर्णन आम तौर पर इन शब्दों में किया जाता था: 'न वकील, न अपील, न दलील'। जैसे-जैसे इन बिलों का विरोध जोर पकड़ता गया, वैसे-वैसे एक नई वस्तु प्रकट होती गई—देश के राजनैतिक आकाश में बादल का एक छोटा टुकड़ा दिखाई दिया जो बड़ी तेजी से बढ़ा और फैलते-फैलते सारे आकाश में छा गया।

यह नया तत्त्व था मोहनदास करमचन्द गांधी। लड़ाई के दिनों में ही वह दक्षिण अफ्रीका से लौट आया था और साबरमती के आश्रम में अपने साथियों को लेकर जा बसा था। अब तक वह राजनीति से अलग रहा था। उसने सरकार को युद्ध के लिए रंगरूटों की भरती तक करने में सहायता दी थी। दक्षिण अफ्रीका के अपने सत्याग्रह संघर्ष के बाद से वह मारत में काफी रूयाति पा चुका था। सन् १९१७ में उसने बिहार के चम्पारन जिले के यूरोपियन निलहे गोरों के दुःखी और पद-दिलत किसानों के पक्ष का बड़ी सफलता के साथ समर्थन किया था। बाद में वह गुजरात में खेड़ा के किसानों का पक्ष लेकर खड़ा हुआ था। सन् १९१९ के आरम्भ में वह बहुत बीमार पड़ गया और अभी वह स्वस्थ भी न हो पाया था कि रौलट बिल के विरोध से देश का कोना-कुोना गूंज उठा। इस व्यापक कन्दन में उसने भी आवाज मिला दी।

किन्तु उसकी आवाज औरों की आवाज से कुछ जुदा थी। वह एक भांत और धीमी आवाज थी, लेकिन जन-समुदाय की चीख से ऊपर सुनाई देती थी। वह आवाज कोमल और मधुर थी, किन्तु उसमें कहीं-न-कहीं फौलादी स्वर छिपा दिखाई देता था। उस आवाज में शील था और वह हृदय को छू जाती थी, फिर भी उसमें कोई ऐसा तत्त्व था जो कठोर और भय उत्पन्न करनेवाला था। उस आवाज का एक-एक शब्द अर्थपूर्ण था और उसमें एक तीव्र आत्मीयता का अनुभव होता था। शांति और मित्रता की उस भाषा में शक्ति व कर्म की काँपती हुई छाया थी और था अन्याय के सामने सिर न झुकाने का संकल्प । अब हम उस आवाज से परिचित हो चुके हैं, पिछले १४ वर्षों में हम उसे काफी कि चुके हैं । किन्तु सन् १९१९ की फरवरी और मार्च के महीनों में वह हमारे लिए एक बिलकुल नई आवाज थी । उस समय हमारी समझ में नहीं आता था कि हम उसका क्या करें, फिर भी हम उसे सुन-सुन कर रोमांचित हो उठते थे । वह हमारी उस राजनीति से बिलकुल भिन्न थी, जिसमें शोरगुल बहुत होता था और निदा करने के सिवा और कुछ नहीं किया जाता था । वह उन लम्बे-लम्बे भाषणों से भी बिलकुल अलग थी, जिनके अन्त में विरोध के ऐसे निरर्थक और निष्फल प्रस्ताव पास होते थे, जिन्हें कोई अधिक महत्व नहीं देता था । गांधीजी की राजनीति कर्म की राजनीति थी, बात की नहीं ।

महातमा गांधी ने ऐसे लोगों की एक सत्याग्रह-सभा बनाई जो कुछ चुने हुए कानूनों को भंग कर अपने आपको गिरफ्तार कराने को तैयार थे। सत्याग्रह-आन्दोलन उस समय यह एक बिलकुल नया विचार था और हममें से बहुत-से लोग उससे उत्तेजित हए, यद्यपि बहुत-से पीछे भी हटे। आज वही सत्याग्रह एक रोजमर्रा की घटना बन गया है और हममें से अधिकांश के लिए तो वह जीवन का एक नियमित और स्थायी अंग हो गया है। जैसा कि गांधीजी किया करते थे. पहले उन्होंने वाइसराय के पास एक नम्प्र अपील और चेतावनी भेजी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि भारत के सभी वर्गों के विरोध के बावजूद ब्रिटिश सरकार रौलट बिलों को कानून का रूप देने पर तूली है तो उन्होंने कानून बनने के बाद पहले इतवार को ही सारे देश में शोक मनाने, हड़-ताल करने, हर तरह का काम बन्द रखने और सभाएँ करने की अपील की । यह सत्याग्रह आन्दोलन का श्रीगणेश करने के लिए किया गया था और इसी अपील के अनुसार रिववार, ६ अप्रैल, १९१९ को सारे देश में --गाँव-गाँव और शहर-शहर में--सत्याग्रह दिवस मनाया गया । अपने ढंग का यह पहला अखिल भारतीय प्रदर्शन था । उसका लोगों पर जब-र्दस्त प्रभाव पड़ा और उसमें सभी प्रकार के लोगों और जातियों ने भाग लिया । हममें से जिन लोगों ने इस हड़ताल के लिए कार्य किया था, वे उसकी सफलता पर स्तंभित रह गये । हम शहरों के बहुत ही कम लोगों तक पहुंच पाये थे, किन्दु देश में एक नई फिजा छाई हुई थी और किसी-न-किसी तरह हमारा सन्देश लम्बे-चौड़े देश के दूर-दूर के गाँवों तक पहुँच गया था । यह पहला अवसर था जब गांव और शहरवालों ने साथ-साथ एक जन-व्यापक राजनैतिक प्रदर्शन में भाग लिया।

दिल्ली में तारीख की भूल से हड़ताल एक सप्ताह पहले अर्थात् ३१ मार्च १९१९ ही को मना ली गई थी। उन दिनों दिल्ली के हिन्दुओं और मुसलमानों में गजब का भाईचारा और प्यार था और वह दृश्य कितना रोमांचकारी था जबिक आर्यसमाज के महान् नेता स्वामी श्रद्धानन्द ने दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद में जाकर एक बहुत बड़े मजमे के सामने भाषण दिया था। उस ३१ मार्च को पुलिस और फौज ने गिलयों में जमा हुई बड़ी-बड़ी भीड़ों को तितर-बितर करने की चेष्टा की और उन पर गोलियां तक चलाई, जिससे कई लोग मारे गये। स्वामी श्रद्धानन्द ने, जिनका लम्बा शरीर संन्यासियों के वस्त्रों में बड़ा भव्य दिखाई देता था, चाँदनी चौक में गुरखों की संगीनों का निश्चल दृष्टि और खुली हुई छाती के साथ सामना किया। ये संगीनें उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकीं और इस घटना से सारे भारतवर्ष में रोमांच हो गया; किन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आठ साल भी नहीं बीतने पाये थे कि एक मतवाले मुसलमान ने धोखे से रोग शैय्या पर ही उनकी हत्या कर डाली।

६ अप्रैल को सत्याग्रह-दिवस मनाने के बाद घटनाएं बड़ी तेजी से आगे बढ़ीं। १० अप्रैल को अमृतसर में गड़बड़ी हुई जबिक अपने नेता डाक्टर किचलू और डाक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी पर शोक मनाती हुई निःगस्त्र और नंगे सिरवाली भीड़ फौज की गोलियों का शिकार बनी और उसमें से कई लोग मारे गये। इस पर भीड़ ने बदले के उन्माद में दफ्तरों में बैठे हुए पांच या छः निर्दोष अंग्रेजों को मार डाला और बैंकों की इमारतें फूक डालीं। इसके बाद मानो पंजाब पर एक परदा पड़ गया। वहाँ कड़ा सेन्सर बैठा दिया गया और पंजाब शेष भारत से बिलकुल कट-सा गया। वहाँ से शायद ही कोई खबर आ पाती थी और लोगों का वहाँ

आना-जाना मुश्किल था। वहां फौजी कानून भी जारी कर दिया गया था, जिसका कष्ट जनता को कई महीनों तक उठाना पड़ा। धीरे-धीरे हफ्तों और महीनों की यातनापूर्ण प्रतीक्षा के पश्चात् परदा उठा और वहाँ के भीषण सत्य का पता चला।

१३ अप्रैल को अमृतसर के जिल्यांवाला बाग में जो कत्ले-आम हुआ था उसे सारी दुनिया जानती हैं। मौत के उस फंदे में फँसकर, जिससे\* अमृतसर-हत्याकांड जानें गई और हजारों घायल हुए। 'अमृतसर' शब्द ही नरसंहार का पर्यायवाची बन गया। वहां की घटना तो भयंकर थी ही, उससे भी अधिक लेज्जाजनक घटनाएं सारे पंजाब में घटीं।

यह एक अजीब संयोग की बात थी कि उसी साल, दिसम्बर के महीने में, कांग्रेस का अधिवेशन भी अमृतसर में हुआ । इस अधिवेशन में कोई महत्त्वपूर्ण निर्णय नहीं किया गया, क्योंकि बहुत-सी बातों की जाँच की गई थी और उसके परिणाम का इन्तजार था । फिर भी एक बात साफ दिखाई देती थी-वह यह कि कांग्रेस अब पहले वाली कांग्रेस नहीं रह गई थी। उसमें अब सामृहिकता या जन-च्यापकता आ गई थी और एक नई—कुछ पुराने कांग्रेसियों की समझ में एक चिताजनक—जीवनी-शक्ति आ गई थी। उस अधिवेशन में लोकमान्य तिलक उपस्थित थे, जो मदा की भांति समझौते के लिए तैयार नहीं थे। वह आखिरी अधिवेशन था, जिसमें उन्होंने भाग लिया था, क्योंकि अगले अधिवेशन से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई । उसमें गांघीजी भी थे, जो जनता के प्रिय बन गये थे और कांग्रेस तथा भारतीय राजनीति पर अपनी दीर्घकालीन प्रभुता का आरम्भ ही कर रहे थे । उसी कांग्रेस में सीघे जेल से ऐसे बहुत से नेता आये थे जिनका फौजी कानून के दिनों में बड़े भयंकर षड्यन्त्रों से संबंध रहा था और जिन्हें लम्बी-लम्बी कैंद की सजा हुई थी, किन्तु जिन्हें अब क्षमा कर दिया गया था । प्रसिद्ध अली-बंघु भी कई साल तक नजरबन्द रहने के बाद ठीक समय छूट कर आये थे।

अगले साल कांग्रेस मैदान में कूद पड़ी और गांधीजी का असहयोग

का कार्यक्रम अपना लिया गया । यह निर्णय कलकत्ते के विशेष अधिवेशन में किया गया और नागपुर के वार्षिक अधि-कांग्रेस मैदान में वेशन में इसकी पुष्टि की गई । संघर्ष की यह प्रणाली बिलकूल शांत या जैसा कि उसे नाम दिया गया था, अहिंसात्मक थी। उसका बुनियादी सिद्धांत यह था कि ब्रिटिश सरकार को उसके शासन-कार्य और भारत के शोषण में सहायता देने से इन्कार कर दिया जाय । श्रीगणेश कई प्रकार से बहिष्कारों से किया जाने वाला था— विदेशी सरकार द्वारा दी गई उपाधियों का बहिष्कार, सरकारी उत्सवों का बहिष्कार, वकीलों और मुवक्किलों द्वारा अदालतों का बहिष्कार, सर-कारी स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार और मांटेग्य्-चेम्सफोर्ड सुधार के अन्तर्गत बनाई गई नई कौन्सिलों का बहिष्कार ! बाद में सिविल और फौजी नौकरियों और टैक्सों का भी बहिष्कार किया जाने वाला था। रचनात्मक दिशा में हाथ से सूत कातने, खहर पहनने और अदालतों के बदले पंचायती न्यायालयों की स्थापना पर जोर दिया जाता था। इनके अलावा कांग्रेस कार्यक्रम के दो और मुख्य स्तम्भ थे-(१) हिन्दू-मुस्लिम एकता और (२) हिन्दुओं में से छुआ-छुत की भावना का निवारण।

कांग्रेस ने अपना विधान भी बदल दिया और वह एक कार्य-क्षम संस्था बन गई। साथ ही उसने अपने सामने जनता की सामूहिक सद-स्यता का ध्येय भी रखा।

कांग्रेस का यह कार्यक्रम उसके अबतक के कार्य से बिलकुल भिन्न था। निस्संदेह यह इस संसार में एक निराली योजना थी, क्योंकि दक्षिण अफीका के सत्याग्रह का कार्यक्षेत्र बहुत ही सीमित था। परिणाम यह हुआ कि कुछ वर्ग के लोगों को तत्काल बड़े-बड़े त्याग करने पड़े। उदा-हरण के लिए, वकीलों से वकालत छोड़ने के लिए कहा गया और विद्या-थियों को सरकारी कालिजों का बहिष्कार करने का आदेश दिया गया। इस महान् प्रयोग के मूल्य को आंकना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि और कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिससे उसकी तुलना की जाती। इसलिए कोई ताज्जुब नहीं कि पुराने और अनुभवी कांग्रेसी नेता झिझके और उन्हें नये कार्यक्रम की सफलता पर संदेह हुआ। उस समय के सबसे बड़े नेता लोकमान्य तिलक कुछ पहले ही मर चुके थे। दूसरे प्रमुख नेताओं में से शुरू-शुरू में केवल एक मोतीलाल नेहरू ने गांधीजी का समर्थन किया, किन्तु आम कांग्रेसियों और जन-साधारण की प्रवृत्ति के संबंध में कोई संदेह नहीं रह गया। उन पर गांधीजी का बड़ा जबदंस्त प्रभाव पड़ा। ऐसा लगता था जैसे गांधीजी ने उन पर कोई जादू कर दिया है और उन्होंने 'महात्मा गांधी की जय' के ऊंचे-ऊंचे नारे लगाते हुए उनके अहिसात्मक असहयोग के नये सिद्धान्त को अपनी स्वीकृति प्रदान की। मुसलमानों ने भी कम उत्साह नहीं दिखाया। सच पूछिये तो अली-बंधुओं के नेतृत्व में खिला-फत कमेटी ने इस कार्यक्रम को कांग्रेस से पहले ही अपना लिया था। थोड़े ही दिनों बाद जनता के उत्साह और असहयोग आंदोलन की प्रारम्भिक सफलताओं ने अधिकांश पुराने कांग्रेसी नेताओं को भी अपनी ओर खींच लिया।

राष्ट्रीयता के विकास ने जनता का ध्यान राजनैतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता की ओर आर्काषत किया। यह आवश्यकता केवल इसलिए नहीं थी कि निर्भर और दास बने रहना अपमानजनक था, या जैसा कि तिलक ने कहा था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था और उसे प्राप्त करना हमारे लिए अनिवार्य था, बिल्क इसलिए भी कि जनता पर से निर्धनता का बोझ कम करना था। आखिर यह स्वतन्त्रता कैसे मिल सकती थी? स्पष्ट ही वह हमारे चुपचाप बैठकर प्रतीक्षा करते रहने से नहीं मिल सकती थी। यह भी स्पष्ट हो गया था कि केवल विरोध करने और भीख मांगने की नीति, जिसका अनुकरण अब तक कांग्रेस न्यूनाधिक उत्साह से करती आई थी, न केवल असम्मानजनक, बिल्क निरर्थक और निष्फल भी थी। विश्व के इतिहास में ऐसी नीति भी कभी सफल नहीं हुई थी और न उससे प्रभावित होकर किसी शासक या शक्तिशाली वर्ग ने अपने अधिकारों का त्याग ही किया था। इसके विपरीत, इतिहास ने हमें सिखाया था कि गुलाम बनाये गए लोगों और देशों ने हिसात्मक विद्रोह और विप्लव से ही अपनी स्वाधीनता प्राप्त की है।

भारतव। सियों के लिए सशस्त्र विद्रोह का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। हमारे पास न शस्त्र थे और न हममें से अधिकांश लोगों को शस्त्र चलाना ही आता था। इसके अलावा हिंसात्मक संघर्ष के लिए हम ब्रिटिश-सरकार के विरुद्ध चाहे कितनी भी शक्ति संग्रहीत क्यों न करते, उसके संगठित बल की बराबरी किसी तरह भी नहीं कर सकते थे। फौजें तो विद्रोह कर सकती थीं, किन्तु निश्शस्त्र जनता विद्रोह कर सशस्त्र शक्ति का सामना कैसे कर सकती थीं? इसके अलावा व्यक्तिगत रूप से आतंक फैलाना या बम और पिस्तौल से किसी अफसर को मारना मानो अपना दिवालियापन दिखाना था। वह जनता के आचार को भ्रष्ट करने वाली बात थी और यह सोचना बिलकुल उपहासास्पद था कि उससे किसी शक्तिशाली और संगठित सरकार की जड़ हिलाई जा सकती थीं, चाहे व्यक्तिगत रूप से उससे लोग कितने ही आतंकित क्यों न हो जाते।

अतः ये सब रास्ते बन्द थे और अपमानजनक दासता की उस असह्य अवस्था से कोई छुटकारा नहीं दिखाई देता था। जिन लोगों में थोड़ी-बहुत भी भावुकता थी वे बड़े ही दुःखी और असहाय-से हो रहे थे। यही वह अवसर था जब गांधीजी ने अपना असहयोग का कार्यक्रम लोगों के सामने रखा। आयरलैण्ड के शिन फैन की भांति इस कार्यक्रम ने हमें अपने पर भरोसा रखना और अपनी शक्ति बढ़ाना सिखाया और निस्सं-देह वह सरकार पर दबाव डालने का एक बड़ा ही कारगर तरीका था। बहुत हद तक सरकार भारतवासियों के सहयोग पर ही निर्भर थी—चाहे यह सहयोग इच्छा से हो, चाहे अनिच्छा से—और यदि इस सहयोग को हटाकर सरकार का बहिष्कार किया जाता तो बहुत सम्भव था कि सैद्धां-तिक रूप से उसकी सारी इमारत ही ढह जाती। यदि असहयोग से इतना न भी हो पाता तो इसमें तो सन्देह ही नहीं था कि उससे सरकार पर बड़ा जबरदस्त दबाव पड़ सकता था और साथ ही जनता की शक्ति भी

अार्थर प्रिफिथ नामक आयिरश युवक द्वारा प्रवितित एक नवीन नीति, जिसके माननेवालों का कहना था कि सहायता के लिए आयर-लैण्ड को इंगलैण्ड का मुंह नहीं ताकना चाहिए, बल्कि अपने राष्ट्र को ही शाक्तिशाली बनाना चाहिए।

बढ़ सकती थी। इस आंदोलन की रूप-रेखा पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण थी, फिर भी वह केवल विरोधहीन नहीं था । वह अन्याय के विरोध का एक निश्चित किन्तु अहिंसात्मक रूप था । वस्तुतः वह एक शांतिपूर्ण विद्रोह था, युद्ध का सभ्य-से-सभ्य तरीका था, फिर भी शासक संस्था के स्थायित्व के लिए खतरनाक था । जन-साधारण को क्रियाशील बनाने का वह एक बडा ही सफल साधन था और भारतीय जनता की विशेष प्रतिभा के बिलकुल अनुकुल प्रतीत होता था । उससे हमारा व्यवहार निर्मल बन गया और शत्रु बगलें झांकने लगा । जिस भय ने हमें दबोच रखा था वह जाता रहा और हम निडर होकर लोगों की आंखों-से-आंखें मिलाने लगे. जैसा कि हमने पहले कभी नहीं किया था और अपने मन की बातें साफ-साफ और पूरी तरह से कहने लगे। ऐसा मालूम होता था जैसे हमारे दिमाग पर से एक बड़ा भारी बोझ उत्तर गया है। बोलने और कार्य कर सकने की इस नई स्वतन्त्रता ने हममें विश्वास और बल भर दिया । इसके अलावा बहुत हद तक इस शान्तिपूर्ण युक्ति ने, उन भयंकर और कड़वी जातीय व राष्ट्रीय घुणाओं को बढ़ने से रोका, जो तबतक के ऐसे संघर्षी में सदा दिखाई देती रही थीं और इस प्रकार अंतिम समझौते का मार्ग सरल बन गया।

इसलिए आश्चर्य नहीं कि असहयोग के इस कार्यक्रम ने महात्मा गांधी के दिव्य व्यक्तित्व से आलोकित होकर देश का ध्यान अपनी ओर आक-र्षित किया और उसे आशा से भर दिया। यह आशा बढ़ी और उसके साथ-ही-साथ हमारा पुराना नैतिक पतन समाप्त हो गया। नई कांग्रेस ने देश के अधिकांश महत्त्वपूर्ण तत्त्वों को अपनी ओर खींचा और दिन-पर-दिन उनकी शक्ति और मर्यादा बढ़ती गई।

१९२० में राजनैतिक और खिलाफत आंदोलन साथ-साथ चलते रहे। दोनों की एक दिशा थी और अन्त में जब कांग्रेस ने गांधीजी के अहिंसात्मकं असहयोग को अपनाया तो दोनों एक में
एक मुस्लिम सभा मिल गये। असहयोग के कार्यक्रम को पहले
खिलाफत कमेटी ने ही अपनाया और उसके श्रीगणेश के लिए पहली
अगस्त निश्चित की गई।

उसी वर्ष कुछ पहले इस कार्यक्रम पर विचार करने के लिए इलाहा-बाद में एक मुस्लिम सभा हुई थी (मैं समझता हूं कि वह मुस्लिम लीग की कौंसिल थी) । बैठक सैयद रखा अली के घर पर हुई । मौलाना महम्मद अली उस समय यूरोप में थे ; किन्तु मौलाना शौकत अली बैठक में मौजूद थे। मुझे उस बैठक की याद है, क्योंकि उससे मुझे पूरी-पूरी निराशा हुई थी। मौलाना शौकत अली में तो उत्साह था, किन्तू करीब-करीब और सब लोग बड़े ही दु:खी और परेशान थे। उनमें असहमत होने का तो साहस ही नहीं था फिर भी यह साफ मालम होता था कि वे कोई काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहते । मैंने सोचा कि क्या ये ही वे स्रोग हैं जो क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे और ब्रिटिश साम्प्राज्य को चुनौती देंगे ? गांधीजी ने उनके बीच भाषण दिया और उनकी बातें सुनने के बाद सभा में भाग लेनेवाले पहले से भी अधिक भयभीत दिखाई ँ देने लगे । अपने आदेशात्मक स्वर में गांधीजी खूब अच्छी तरह बोले । वह विनीत किन्तु हीरे की तरह साफ और कठोर थे। उनकी बातें मीठी किन्तु दृढ़ और हृदय के अन्तरतम से निकली हुई थीं। उनकी आँखें नम्र और गहरी थीं, फिर भी उनमें गजब की शक्ति और संकल्प की वमक थी।

उन्होंने चेतावनी दी कि यह लड़ाई एक अत्यन्त शक्तिशाली शत्रु से हड़ी जानेवाली बहुत बड़ी लड़ाई होगी। अगर आप इसे लड़ना चाहते हैं तो आपको सब कुछ खोने और साथ ही कड़ी-से-कड़ी ऑहंसा और स्थान का प्रालन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने यह भी बताय हैं के तरह युद्ध की घोषणा होने पर फौजी कानून जारी किया जाता है उसी तरह यदि हम जीतना चाहते हैं तो हमें भी अपनी ऑहंसा-त्मक लड़ाई में तानाशाही और फौजी कानून का प्रयोग करना होगा। आपको इस बात का पूरा अधिकार है कि आप मुझे ठोकर मार कर निकाल दें, मेरा सिर माँग, लें और जब चाहें या जैसे चाहें मुझे दंड दें। किन्तु जब तक आप मुझे अपना नेता बनाकर रखना चाहते हैं, आपको मेरी शतें माननी होंगी और तानाशाही तथा फौजी कानून के अनुशासन को स्त्रीकार करना होगा। किन्तु वह तानाशाही सदा आपकी सद्भावना,

आपकी स्वीकृति और आपके सहयोग पर निर्भर होगी। जैसे ही आप यह समझें कि आपको मेरी जरूरत नहीं रह गई, आप मुझे निकाल फेकें, मुझे पैरों तले कुचल दें, मैं रत्ती भर भी शिकायत नहीं करूँगा।

उन्होंने कुछ ऐसी ही बातें कहीं और बीच-बीच में जो सैनिक उपमाएँ दीं व जिस दृढ़तापूर्ण सच्चाई से अपने विचार प्रकट किये उससे अधिकांश श्रोताओं के रोंगटे खड़े हो गये। किन्तु शौकत अली वहाँ ढिल-मिल लोगों को सम्हालने के लिए मौजूद थे और जब राय देने का समय आया तो अधिकांश लोगों ने चुपचाप और शर्म से मुंह छिपाते हुए गांधीजी के युद्ध-प्रस्ताव का समर्थन किया।

सभा से घर लौटते समय मैंने गांधीजी से पूछा कि क्या एक बड़े संघर्ष को आरम्भ करने का यही ढंग हैं ? मैंने उम्मीद की थी कि वहाँ बड़ा उत्साह दिखाई देगा, बड़े-बड़े जोशीले भाषण होंगे और लोगों की आंखें चमक उठेंगी, किन्तु इनके बजाय वहाँ डरपोक और अधेड़ उम्र के लोगों की एक शिथिल-सी भीड़ दिखाई दी। फिर भी जनमत का इतना दबाव था कि इन लोगों की संघर्ष का समर्थन करना पड़ा।

हमारी जनता, उत्तेजना, पीड़ा और संशय से भरे हुए कुछ इने-िगने वर्षों से नहीं, बल्कि पीढ़ियों से अपना खून और पसीना बहाती आई थी,

भय का अन्त अौर यह किया भारत की रग-रग में। घुसती हुई इतनी गहरी पहुँच चुकी थी कि उससे हमारे सामाजिक जीवन का एक-एक पहलू विषाकत हो गया था—ठीक उसी भयंकर रोग की तरह जो फेफड़ों के तंतुओं को खा जाता है और मनुष्य का धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से अन्त कर देता है। कभी-कभी तो हम सोचा करते थे कि ज्यादा अच्छा यह होता कि हैजे या ध्लेग की तरह हमारी मृत्यु का कोई अधिक तीव और स्पष्ट साधन मिल जाता। लेकिन वह एक क्षणिक भावना थी, क्योंकि इस प्रकार की साहसिकता से कुछ हाथ नहीं आता। गहरी बीमारियों का नीम हकीमों से इलाज कराने से कोई लाभ नहीं होता।

और तब गांधी आये । वह ताजी हवा के एक जबदंस्त झोंके की तरह थे, जिसके स्पर्श का अनुभव होते ही हमने अपनी छातियाँ फैलाकर गहरी सांसें लीं। वह रोशनी की एक किरण जैसे थे, जिसने अंघकार को वेघ दिया और हमारी आँखों पर से परदा हटा दिया। वह एक तूफान की तरह थे, जिसके झोंके में सब चीजें अस्त-व्यस्त हो गई—सबसे अधिक लोगों की मानसिक किया। वह किसी चोटी से नहीं उतरे, बिल्क भारत के करोड़ों जन में से ही प्रकट होते दिखाई दिये—उन्हींकी भाषा बोलते हुए, सदा उन्हींकी ओर संकेत करते हुए और उनके हृदय को दहला देने वाली स्थित की ओर लोगों का घ्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने हमसे कहा कि जो लोग किसानों और मजदूरों का शोषण करके जीवित रहते हैं वे उन पर से अपना बोझ हटा लें और उस कुरीति को मिटा दें, जो उनकी निर्धनता और विपदा को जन्म देती है।

इसके बाद राजनैतिक स्वतन्त्रता ने एक नया रूप ग्रहण किया और उसमें नये-नये विषयों का प्रवेश होने लगा। जो कुछ भी गांधीजी ने कहा उसमें से अधिकांश को हमने या तो केवल अंशतः स्वीकार किया, या कभी-कभी बिलकुल स्वीकार नहीं किया। किंतु यह सब गौण था। उनके आदेश का सार यह था कि सदा जनता के कल्याण को दृष्टि में रखते हुए अभय और सत्य से काम करो। हमें पुराने ग्रन्थों में सिखाया गया था कि अभय व्यक्ति या राष्ट्र की सबसे बडी निधि है और उसका अभिप्राय केवल शारीरिक साहस से ही नहीं, बल्कि मानसिक निर्भयता से भी है। हमारे इतिहास के आरम्भ में ही चाणक्य और याज्ञवल्क्य ने कहा था कि जन-नेताओं का कर्त्तव्य जनता को अभय-दान देना है। किंतू ब्रिटिश राज्य में भारत में सबसे प्रमुख भावना भय की थी-एक सर्वव्यापी, द:खदायी और गला घोंटने वाला भय--फौज का भय, पुलिस का भय, कोने-कोने में फैली हुई खुफिया पुलिस का भय, अफसरों का भय, दमनकारी कानूनों का भय, कैंद का भय, जमींदार के गुमाश्ते का भय, महाजन का भय और उस बेकारी तथा भूख का भय जो हर समय मुँह बाये खड़ी रहती थी। गांधीजी ने अपनी शान्त कितु दृढ़ आवाज इसी सर्वव्यापी भय के विरुद्ध बुलन्द की । उन्होंने कहा-" 'डरो मत!"

किन्तु क्या यह बात इतनी सरल थी ? नहीं । भय के भूत खड़े हो जाते हैं, जो असली भय से भी अधिक डरावने होते हैं । जहाँ तक असली भय का सवाल है, जब शान्ति के साथ उसका विश्लेषण किया जाता है और उसके परिणामों को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया जाता है तो उसका बहुत कुछ डरावनापन नष्ट हो जाता है।

इस तरह भय का मानो काला परदा जनता की आँखों से एकाएक उतर गया—पूरा तो नहीं, किन्तु इतना अधिक कि आश्चर्य होता था। जिस तरह भय और झूठ में घनिष्ठ मित्रता है, उसी तरह सत्य और अभय में भी। यह तो ठीक है कि भारत की जनता पहले से बहुत अधिक सत्य-वादी नहीं बन गई और न रातों-रात उसके असली स्वभाव में ही परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे-जैसे झूठ और चोरों जैसे व्यवहार की आवश्यकता कम होती गई वैसे-वैसे परिवर्तन का एक समुद्र-सा लहराता दिखाई दिया। यह एक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था, ऐसा मालूम होता था जैसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने वाले किसी विशेषज्ञ ने रोगी के अतीत में गहरे उतर कर उसकी किमयों के उद्गम का पता लगा लिया हो और उन्हें उसकी दृष्टि के सामने ला-खड़ा कर उसके मन पर से उसका बोझ उतार दिया हो।

इसके अलावा हममें एक मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया भी हुई। जिस विदेशी शासन ने हमारा पतन और अपमान किया था उसके सामने इतने दिनों तक घुटने टेके रखने के कारण हमें लज्जा आई और यह इच्छा उत्पन्न हुई कि अब चाहे कुछ भी हो, हम उसके आगे सिर नहीं झुकायेंगे। जितना सच हम पहले बोलते थे शायद उससे अधिक सच बोलना हमें नहीं आया, गांधीजी कट्टर सत्य के प्रतीक बने सदा हमें सहारा देते रहे और लज्जित कर-करके हममें सत्य बोलने की आदत डालते रहे।

सत्य क्या है ? मैं इसकी परिभाषा ठीक-ठीक नहीं जानता । शायद सत्य एक तुलनात्मक वस्तु है और सम्पूर्ण सत्य हमारी पहुँच से बाहर है । सत्य के सम्बन्ध में अलग-अलग लोगों की अलग-अलग धारणाएँ हो सकती हैं, और प्रत्येक व्यक्ति पर उसकी अपनी पृष्ठभूमि, अपनी शिक्षा और अपनी भावनाओं का गहरा प्रभाव पड़ता है । यही बात गांधीजी के साथ थी । फिर भी जहीं तक किसी एक व्यक्ति का सवाल है, कम-से-कम उसके लिए सत्य वही है,

जिसका वह स्वयं अनुभव करता है और जिसे वह जानता है कि यह सच है। इस परिभाषा के अनुसार मेरी समझ में शायद ही कोई आदमी सत्य का इतना पालन करता हो जितना गांधीजी करते थे। राजनीतिज्ञ के लिए सत्य एक खतरनाक गुण है, क्योंकि वह अपने मन की सारी बातें बता देता है और जनता को उसके बदलते हुए रूप तक दिखा देता है।

गांधीजी ने भारत के लाखों व्यक्तियों को भिन्न-भिन्न सीमा तक प्रभावित किया। कुछ लोगों ने अपने जीवन की सारी रूप-रेखा ही बदल डाली और कुछ लोगों पर उनका केवल आंशिक प्रभाव पड़ा । कुछ लोग ऐसे भी थे जिन पर से उनका प्रभाव जाता रहा, किन्तू ऐसा पूर्ण रूप से नहीं हुआ, क्योंकि उनके प्रभाव के कुछ अंश को पूरी तरह से मिटाना सम्भव नहीं हो सका। जुदा-जुदा लोगों पर जुदा-जुदा तरह की प्रतिक्रिया हुई और प्रत्येक व्यक्ति इस प्रश्न का अपना अलग-अलग उत्तर देता था। कुछ लोग तो करीब-करीब आल्सीबियाडीज के ही शब्दों में कहते थे-''इसके अलावा जब कभी हम किसी और को कुछ कहते सुनते हैं तो उसकी बातें चाहे जितनी भी जोशीली क्यों न हों, हम इस बात की रत्ती भर भी परवा नहीं करते कि वह क्या कह रहा है, किन्तू जब हम आपको सुनते हैं या किसी और को आपकी बातों को दूहराते सूनते हैं तो चाहे वह उनका कितनी ही बुरी तरह से वर्णन क्यों न करता हो और उसको सुनने वाला चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री, चाहे बालक, हम बिलकुल स्तम्भित और विमुख हो जाते हैं। और महाशयो, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, अगर मुझे यह भय न हो कि आप कहेंगे कि मैं बिलकुल मुग्ध हो गया हूँ तो मैं शपथ लेकर कह सकता हूं कि उनके शब्दों का मुझ पर कितना अद्वितीय प्रभाव पड़ा और अब भी पड़ता है! जबतक मैं उनका बोलना सुनता रहता हूं मुझमें एक पवित्र रोष भरा रहता है जो कि किसी भी कौरी-बेंट ै से बुरा होता है और मेरा हृदय उछलता रहता है और मेरी आँखों

९ एथेन्स का जनरल और राजनेता।

एक प्रीक देवी की सेविका, जो माना जाता है कि, अपनी देवी
 के साथ भयंकर मुद्राओं के नृत्य करती जाती थी।

से आँमू बहते रहते हैं—और यह दशा मेरी ही नहीं, बल्कि और बहुत से लोगों की भी होती है।

"हां, मैंने पेरिक्लीज शैर दूसरे सभी बड़े वक्ताओं को मुना है और मैं समझा करता था कि वे बड़े ही जोशीले वक्ता हैं, किन्तु उनका मुझ-पर कभी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ा, उन्होंने कभी मेरी आत्मा में उथल-पुथल नहीं मचाई और उन्हें सुनने के बाद मैं सदा यही अनुभव करता रहा कि मैं नीचों से भी नीच हूँ; किंतु इन दिनों मरियाज को सुनने के बाद मुझे अक्सर ऐसा लगता रहा है जैसे अब भविष्य में मेरे लिए इस तरह का जीवन बिताना बिलकुल असम्भव हैं।

"और एक बात ऐसी हैं जो मैंने किसी और के साथ कभी अनुभव नहीं की और जिसे आप मुझमें भी पाने की आशा नहीं कर सकते—वह हैं लज्जा की भावना । इस संसार में मुकरात की ही एक ऐसी हस्ती हैं जो मुझे लज्जित कर सकती हैं । चूंकि उससे बचने का कोई रास्ता नहीं, इसलिए मैं सोच लेता हूँ कि वह मुझे जो करने को कहता हैं उसे मुझे कर लेना चाहिए । इतने पर भी जैसे ही मैं उसकी आंखों से ओझल होता हूँ मुझे इस बात की बिलकुल चिंता नहीं रह जाती कि मैं जनसाधारण में मिले रहने के लिए क्या कर रहा हूँ । इसलिए मैं एक भागे हुए गुलाम की तरह तेजी से निकल जाता हूँ और जितनी दूर तक उससे बच सकता हूँ बचाता हूँ । जब उससे फिर कभी मुलाकात होती हैं तो मुझे वे सब बातें याद आती हैं जो वे मुझे पहले अंगीकार करनी पड़ी थीं और स्वभावतः मुझे लज्जा आती हैं ।

"मुझे तो सौंप से भी ज्यादा घिषैले जानवर ने इसा है। सच पूछिये मुझे जो इंक लगा है वह सबसे अधिक कष्टदायक है। मेरा हृदय इसा गया है या यों कहिये कि मेरा मस्तिष्क इसा गया है, यों आप जो कहना चाहें वहीं सही।"<sup>2</sup>

गांधीजी ने कांग्रेस में घुसते ही फौरन उसके विधान में पूर्ण परिवर्तन

९ एथेन्स का राजनेता और विख्यात वक्ता।

२ प्लेटो की पंचवार्ता (फाइव डाइलीग्स ऑव प्लेटो)

कर दिया । उन्होंने उसे प्रजावादी और साधारण जनता की संस्था बना दिया । प्रजावादी तो वह पहले भी थी, किंतु अभी तक उसका मताधिकार सीमित था और वह उच्च वर्ग के लोगों तक ही परिमित थी । किंतु अब उसमें घड़ाघड़ किसान प्रवेश करने लगे और अपने नये रूप में वह एक महान् ग्रामीण संस्था जैसी दिखाई देने लगी, जिसमें मध्यम वर्ग के लोगों की बहुलता थी । कांग्रेस का यह ग्रामीण रूप अभी और भी विकास पाने वाला था । उसमें औद्योगिक मजदूर भी आने लगे—अपनी पृथक संगठित हैसियत में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत रूप में ।

कर्म इस संस्था का आधार और उद्देश्य माना गया-वह कर्म जो शांति-पूर्ण युक्तियों पर आधारित होता है । अब तक कांग्रेस के सामने केवल दो ही विकल्प रहे थे--कोरी बातचीत करना और प्रस्ताव पास करना या फिर आतंककारी कार्रवाई करना । अब ये दोनों बातें हटा दी गईं । आतंकवाद की तो विशेषरूप से निंदा की गई और वह कांग्रेस की आधारभूत नीति के बिलकुल प्रतिकूल माना गया। कार्य की एक नई प्रणाली निकाली गई, जो थी तो पूर्णतः शांतिपूर्ण, किंतु जिसमें अन्याय के सामने सिर न झुकाने और, फलतः, उसमें निहित पीड़ा और कष्ट को स्वेच्छा से स्वीकार करने का आदेश था। गांधीजी एक बड़े ही विलक्षण ढंग के शांतिवादी थे, क्योंकि वह विस्फोटक स्फूर्ति से परिपूर्ण कर्मशील व्यक्ति थे। वह भाग्य या किसी ऐसे तत्व के सामने, जिसे वह बुरा समझते थे सिर नहीं झुकाते थे । उनमें अपार विरोध-शक्ति थी, यद्यपि वह शक्ति शांत और विनम्प्र थी । गांधीजी के कर्म की पुकार दुहेरी थी-एक तो विदेशी शासन को चुनौती देने व उनका विरोध करने की, और दूसरी स्वयं अपने देश की सामाजिक बुरा-इयों से संघर्ष करने की । देश की स्वाधीनता और शांतिपूर्ण कार्य-प्रणाली के आधारभूत लक्ष्य के अतिरिक्त कांग्रेस के दो और भी मुख्य उद्देश्य थे-एक राष्ट्रीय एकता, जिसमें अल्पसंख्यकों की समस्या का समाधान निहित था और दूसरा दलित जातियों का उत्थान तथा अस्पृश्यता के अभिशाप का निराकरण।

गांधीजी ने देखा कि ब्रिटिश राज्य मुख्यतः इन आधारों पर खड़ा

हे—भय, मर्यादा, जनता का इच्छित या अनिच्छित सहयोग और कुछ ऐसे लोग, जिनका स्वार्थ ब्रिटिश राज्य के साथ बंधा हुआ था। अतः इन्होंने इन्हीं जड़ों पर आधात करना आरंभ किया। उन्होंने कहा, "उपाधियों का बहिष्कार करो।" और गोकि बहुत ही कम उपाधिधारियों ने उनकी बात मानी, तो भी अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली उपाधियों पर से लोगों की आस्था हट गई और वे अपमान के चिह्न माने जाने लगे। जीवन की सार्थकता के नये-नये मान स्थापित होने लगे और वाइसराय के दरबार और नरेशों की जो शान-शौकत लोगों को इतना प्रभावित करती थी, वह चारों ओर जनता की गरीबी और मुसीबतों से घिरी होने के कारण एकाएक बहुत ही हास्यास्पद, भद्दी और लज्जाजनक मालूम देने लगी। धनी लोगों में अब अपने धन का मिथ्या प्रदर्शन करने की उतनी उत्सुकता नहीं दिखाई देती थी और कम-से-कम दिखावे के लिए तो उन्होंने सरल जीवन को अपना लिया। पोशाक में तो वे साधारण जनता से प्रायः अभिन्न हो गये।

कांग्रेस के जो पुराने नेता एक बिलकुल और ही तरह की व ज्यादा आरामतलब परम्परा में पले थे, उन्होंने ये नई बातें आसानी से नहीं अपनाई और उन्हें जनता की भीड़ को देखकर चिन्ता हुई। फिर भी सारे देश को अपने प्रवाह में बहा ले जाने वाली नई विचारधारा की लहर इतनी तीव्र थी कि उसका कुछ प्रभाव उन पर भी पड़ा। कुछ लोगों ने उधर से मुँह भी मोड़ लिया। उनमें से एक मुहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया—इसलिए नहीं कि उनका हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न पर कांग्रेस से कोई मतभेद हो गया था, बिलक इसलिए कि वह अपने को इस नई और अधिक उन्नत विचारधारा के अनुकूल नहीं बना पाये। इससे भी अधिक इस कारण से कि उन्हों बेढंगे कपड़े पहने हुए और हिन्दुस्तानी बोलने वाले लोगों का इस प्रकार झुंड-के-झुंड कांग्रेस में घूसना अच्छा नहीं लगा। उनकी समझ में राजनीति एक उच्च कोटि की वस्तु थी और धारा-सभाओं या कमेटी के कमरों के लिए अधिक उपयुक्त थी। कुछ वर्ष तक वह अपने को बिलकुल अलग समझते रहे और उन्होंने सदा के लिए भारत छोड़कर चले जाने का भी निश्चय कर लिया। वह इंग्लैण्ड में जा बसे और वहाँ

कई साल तक रहे।

कहा जाता है, और समझता हूं कि ठीक ही कहा जाता है, कि भारतवासियों का स्वभाव प्रधानता गांत है। शायद जीवन के प्रति पुरानी जाति के लोगों की मनोवृत्ति ऐसी ही हो जाती है और बहुत दिनों से चली आई आध्यात्मिक परम्परा का भी कुछ ऐसा ही परिणाम होता है। फिर भी गांधीजी भारत के एक आदर्श प्रतिनिधि होते हुए भी, शांतिवाद के पूरे प्रतिवाद हैं। उनमें गजब की स्फूर्ति और कर्मण्यता है। वह अपने को ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी खदेड़ते रहते हैं। भारतवासियों की धार्मिक परम्पराओं से युद्ध करने और उसे बदलने के लिए जितना श्रम गांधीजी ने किया है उतना मेरी जान में किसी और ने नहीं किया।

उन्होंने हमें गांवों में भेजा और भारत के देहात नये कर्म-सिद्धांत के अनिगत संदेश-वाहकों के कार्य-कलाप से गूंज उठे। किसानों की आंखें खुल गईं और वे आलस्य को तिळांजिल देकर बाहर निकलने लगे । हम पर कुछ और ही तरह का प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह भी उतना ही गहरा और व्यापक था। हमने, मानो अपने जीवन में पहली बार, गांववालों को पास से देखा कि मिट्टी की झोपड़ियों में सदा भूख की काली छाया उनका पीछा किस तरह किये रहती हैं। हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति का ज्ञान पुस्तकों और विद्वतापूर्ण भाषणों से भी अधिक इन दौरों से हुआ। इस प्रकार हमें जो भावुकतापूर्ण अनुभूति हुई वह दिन-पर-दिन बढ़ती और पुष्ट होती गई और उसके बाद हमारे लिए अपने पुराने ढंग के जीवन या उसके पुराने स्तर पर जाने का कोई प्रश्न नहीं रह गया, चाहे उसके परचात् हमारे विचारों में कितना ही परिवर्तन क्यों न होता।

आर्थिक, सामाजिक और दूसरे मामलों में गांधीजी के विचार बड़े उग्न थे, किंतु उन्होंने कांग्रेस पर अपने सारे विचार लादने नहीं चाहे; यद्यपि वे उन्हें विकसित करैते रहे और ऐसा करते समय कभी-कभी अपने लेखों द्वारा उनमें परिवर्तन भी करते गये। फिर भी अपने कुछ विचारों को उन्होंने कांग्रेस में अवश्य घुसाना चाहा। इस दिशा में उन्होंने बड़ी साव-घानी से कदम बढ़ाया, क्योंकि वे अपने साथ-साथ जनता को भी ले चलना चाहते थे। कभी-कभी वे इतने आगे बढ़ जाते थे कि कांग्रेस वहां तक नहीं पहुँच पाती थी और इसलिए उन्हें पीछे लौटना पड़ता था। उनके विचारों को पूर्ण रूप से बहुत ही कम लोग मानते थे और कुछ लोग तो उनके आधारभूत दृष्टिकोण से असहमत भी थे। किंतु तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बने रहने के लिए उनके विचार जिस संशोधित रूप में कांग्रेस के सामने आते थे उसे बहुत-से लोग स्वीकार कर लेते थे। दो बातों में उनके विचारों की पृष्ठभूमि का एक अनिश्चित किंतु पर्याप्त प्रभाव पड़ता था। हर बात की असली कसौटी यह थी कि उससे जनता को कितना लाभ पहुँचता है। साधन को सदा महत्व दिया जाता था और साध्य चाहे कितना ही ठीक क्यों न हो, साधन की अवहेलना नहीं की जाती थी; क्योंकि साधन ही साध्य को संचालित और परिवर्तित करता था।

गांधीजी प्रधानतः एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनके अंग-अंग में हिंदुत्व भरा हुआ था। फिर भी उनकी धार्मिक विचारधारा का किसी मत या हिन्दू धर्म रीति-रिवाज से सम्बन्ध नहीं था। उसका आधारभूत सम्बन्ध उनके नैतिक नियम में दृढ़ विश्वास से था, जिसे वह सत्य या प्रेम का नियम कहते हैं। उनकी दृष्टि

<sup>9</sup> जनवरी, १९२८, में गांघीजी ने 'फंडरेशन ऑब इन्टरनेशनल फेलोशिप्स' (अन्तर्राष्ट्रीय मेत्री संघ) के समक्ष कहा था— "बहुत बिनों के अध्ययन और अनुभव के बाद में इन निष्कर्षों पर पहुंचा हूं, (१) सभी धर्म सत्य होते हैं, (२) सभी धर्मों में कोई-न-कोई भूल या कमी अवश्य होती हैं, (३) सभी धर्म मेरे लिए लगभग उतने ही प्यारे हैं, जितना मेरा अपना हिंदू धर्म । दूसरे घामिक विश्वासों के लिए भी मेरे मन में उतना ही सम्मान हैं, जितना अपने धामिक विश्वास के लिए । इसलिए धर्म परिवर्तन की कल्पना असंभव है । औरों के लिए हमारी प्रार्थना यह नहीं होनी चाहिए कि हे प्रभु, जो प्रकाश तूने हमें दिखाया है वही उन्हें भी विखा, बल्क हमारी प्रार्थना यह होनी चाहिए कि हे प्रभु, उन्हें अपने उच्चतम विकास के लिए जितने भी प्रकाश और सत्य की आवश्यकता है वह सब तू उन्हें दे ।"

में सत्य और अहिंसा एक ही वस्तु हैं या एक ही वस्तु के दो पहलू हैं; इसीलिए वे इन शब्दों का एक-दूसरे के लिए प्रयोग करते रहते हैं।

चूंकि गांधीजी हिन्दू धर्म की आत्मा को समझने का दावा करते हैं, इसलिए वे इन सब बातों को अस्वीकार कर देते हैं जो उनकी हिंदू धर्म की आदर्शवादी व्याख्या से मेल नहीं खातीं। इन्हें वे क्षेपक या बाद की बढ़ाई हुई बातें कह कर पुकारते हैं। उन्होंने कहा है—"मैं किसी भी ऐसे पुराने विश्वास या प्रचलन का गुलाम बनने से इन्कार करता हूं जिसे मैं समझ नहीं सकता या जिसका मैं नैतिक आधार पर समर्थन नहीं कर सकता।" इसलिए व्यवहार में गांधीजी अपने चुने हुए मार्ग का अनुकरण करने, अपने को परिवर्तित कर परिस्थिति के अनुकूल बनाने और अपने जीवन तथा कर्म-सम्बन्धी अध्यात्म का विकास करने में पूर्ण स्वतन्त्रता से काम लेते हैं।

ऐसा करते हुए यदि उन्हें किसी बात का ध्यान रहता है तो केवल नैतिक नियम का, जैसा कि वह उनकी समझ में होना चाहिए । इस अध्यात्म की शुद्धता-अशुद्धता पर विवाद हो सकता है, किंतु वह सभी बातों को—विशेषतः अपने को एक ही आधारभूत मापदंड से नापने पर जोर देते हैं। इसके फलस्वरूप साधारण व्यक्ति के लिए राजनीति और जीवन के अन्य क्षेत्रों में किठनाई और अक्सर भ्रम उत्पन्न हो जाता है। किंतु किठनाइयाँ उन्हें अपने चुने हुए सीधे मार्ग पर चलने से विचलित नहीं करतीं, यद्यिप कुछ सीमा तक वह अपने को सदा परिवर्तनशील परिस्थिति के अनुकूल बनाते रहते हैं। वह दूसरों के लिए जो कुछ भी सुधार बताते हैं या वह दूसरों को जो कुछ भी सलाह देते हैं उसका फौरन अपने आप पर प्रयोग करते हैं। वह सदा अपने से ही आरम्भ करते हैं और उनके वचन और कर्म सदा एक-दूसरे के अनुकूल होते हैं। यही कारण है कि कभी उनकी समग्रता नष्ट नहीं होती और उनके जीवन तथा कार्य में सदा अभिन्नता रहती है। अपनी असफलताओं तक में वह उन्नति की ओर बढ़ते दिखाई देते हैं।

जिस भारत को वह अपनी इच्छा और आदर्श के अनुकूल बनाना चाहते हैं उसके सम्बन्ध में उनकी भावनाएं क्या हैं ? उन्होंने कहा है— "मैं एक ऐसे भारत के लिए प्रयत्न करना चाहता हूं, जिसमें निर्धन-से निर्धन व्यक्ति भी यह अनुभव कर सकेंगे कि यह उनका अपना देश है, जिसके निर्माण में उनकी भी सुनी जायगी, जिसमें ऊँच-नीच का भेद-भाव नहीं होगा, जिसमें सभी जातियाँ पूर्ण सामंजस्य के साथ जीवन-यापन करेंगी। ऐसे भारत में छुआछूत और मादक पदार्थों का शाप नहीं होगा, स्त्रियों को पुरुषों के ही समान अधिकार मिलेंगे... यह है वह भारत जिसके मैं स्वप्न देखा करता हैं।"

गांधीजी को हिन्दू जाति में जन्म लेने का गर्व था। उन्होंने हिन्दू-धर्म को एक प्रकार का विश्व-व्यापक रूप देना चाहा और सत्य की सीमा में सभी प्रकार के धर्मों को सम्मिलित कर लिया। उन्होंने अपने पूर्वजों से पाई हुई सांस्कृतिक सम्पत्ति को संकृचित करना नहीं चाहा। उन्होंने लिखा है—"भारतीय संस्कृति न तो पूर्ण रूप से हिन्दू है, न मुस्लिम, न कोई और। वह इन सबका मेल है।" उन्होंने यह भी कहा, "मैं चाहता हूं कि सभी देशों की संस्कृतियां मेरे घर के पास जितनी भी संभव हो उतनी स्वतन्त्रता के साथ उड़ती रहें, किन्तु मैं इस बात के लिए तैयार नहीं कि उनमें से कोई मुझे उड़ा ले जाय। मैं दूसरों के घर्में बिना अधिकार प्रवेश करने वाले व्यक्ति या भिखारी या दास के रूप में रहने को तैयार नहीं।" आधुनिक विचार-धाराओं में पड़कर गांधीजी ने कभी भी अपनी जड़ों को हिलने नहीं दिया और उन्हें मजबूती के साथ पकड़े रखा।

इसलिए उन्होंने लोगों की आत्मिक एकता को पुनः स्थापित करने, पिश्वमी रंग में रंगे हुए उच्च स्तर के लोगों और जनता के बीच की आत्मिक एकता वीवार को गिराने, पुरानी जड़ों के सजीव तत्त्वों को ढ़ंढ़कर उन्हें शिक्तशाली बनाने और जनता को उसकी मूर्छा तथा अवरुद्ध अवस्था से निकाल कर कर्मठ बनाने का कार्य आरम्भ किया। उनके एकमुखी मार्ग और बहिर्मुखी स्वभाव को देख कर लोगों की जो खास धारणा होती थी वह यह थी कि उन्होंने अपने को जनता में लीन कर दिया है, उसकी आत्मा के साथ अपनी आत्मा को मिला दिया है और केवल भारत ही नहीं, बल्कि समस्त संसार

के असहायों और निर्धनों के साथ तदात्म्य की उनमें एक आश्चर्यजनक भावना है। पददलितों के उत्थान की उनमें जो उत्कट अभिलाषा थी उसके सामने उनके लिए धर्म तक गौण बन जाता था। "जिस देश के लोग अधभूखें हों उसका न कोई धर्म हो सकता है, न कोई कला, न कोई संगठन।" "जो भी चीज भूखों मरती हुई लाखों जनता के लिए उपयोगी हो सकती है, वही मेरी दृष्टि में सुन्दर है। उन्हें हमें पहले जीवन की सबसे आवश्यक चीजें देनी चाहिए, फिर तो जीवन की सब शोभाएँ और अलंकार बाद में आ ही जायंगे।"......"मैं ऐसी कला और ऐसा साहित्य चाहता हूँ जो लाखों से बोल सके।" ये लाखों असहाय और अभागे सदा उनके मस्तक में चक्कर काटते रहते थे और ऐसा लगता था जैसे उनकी सारी विचारधारा उन्हींके चारों ओर धूमती रहती है। "लाखों के सामने दो ही विकल्प हैं—या तो निरन्तर चौकीदारी या चिर निद्रा।" वह कहते थे कि मेरी आकांक्षा "हर आँख से हर आंसू को पोंछ डालना है।"

इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि इस आश्चर्यजनक जीवनी-शिक्त वाले व्यक्ति ने, जो आत्म-विश्वास और असाधारण ढंग के बल से ओत-प्रोत था, और जो प्रत्येक व्यक्ति की समानता तथा स्वाधीनता का हामी था और जो इन सब बातों को निर्धन-से-निर्धन व्यक्ति की दृष्टि से देखता था, भारत के जनसाधारण को मुग्ध कर लिया और उन्हें एक चुम्बक की तरह अपनी ओर खींच लिया। लोगों को ऐसा लगता था जैसे यह व्यक्ति भूत और भविष्य को जोड़ने वाली एक कड़ी है और उसने नीरस वर्त्तमान को भावी जीवन और आशाओं तक पहुँचने की सीढ़ी बना दिया है। ऐसा केवल जनता को ही नहीं लगा, बल्कि सुशिक्षित विद्वानों और दूसरे लोगों को भी अनुभव होता था—यद्यपि उनके चित्त सदा चिता और भ्रम से भरे रहते थे और उन्हें जन्म-जन्मान्तर की चली आई परम्पराओं को छोड़ना अधिक कठिन था। इस प्रकार उन्होंने केवल अपने अनुशायियों में ही नहीं, बल्कि अपने विरोधियों और उन तटस्थ लोगों में भी, जो यह निश्चय ही नहीं कर पाते थे कि उन्हें क्या सोचना और क्या करना है, एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक कांति उत्पन्न कर दी।

कांग्रेस पर गांधीजी का प्रभुत्व था और वह एक विचित्र प्रकार का

मभुत्व था, क्योंकि कांग्रेस एक क्रियाशील, विद्रोही और बहिर्मुखी संस्था थी, जिसमें जुदे-जुदे मत के लोग थे और जिसे इधर या उधर ले जाना आसान नहीं था। अक्सर गांधीजी दूसरों की इच्छाएं पूरी करने के लिए अपना आग्रह कम कर देते थे, और कभी-कभी तो प्रतिकूल निर्णय भी स्वीकार कर लेते थे। किसी-किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर वे टस-से-मस नहीं होते थे और अक्सर उनमें और कांग्रेस में मतभेद हो जाता था। फिर भी वे सदा भारत की स्वतन्त्रता और संघर्षशील राष्ट्रीयता के प्रतीक थे और जो लोग मातृभूमि को गुलाम बनाये रखने की चेष्टा करते थे, उनके वे कट्टर विरोधी थे। इसी प्रतीक के रूप में जनता दूसरी बातों में असहमत होती हुई भी उन्हें घेरे रहती थी और उनका नेतृत्व स्वीकार करती थी। जब कोई क्रियात्मक संघर्ष नहीं चलता होता था तब तो कभी-कभी लोग उनका नेतृत्व स्वीकार नहीं करते थे, किंतु जब संघर्ष अनिवार्य हो जाता था तब सबसे अधिक महत्ता उन्हें ही दी जाने लगती थी और अन्य बातें गीण बन जाती थीं।

स्मरण रहे कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, अन्य सभी राष्ट्रीय आन्दोलनों की भाँति, धनिक वर्ग का आंदोलन था। वह उन्नति के एक स्वाभाविक और ऐतिहासिक क्रम का द्योतक जन-आन्दोलन था और उसे मजदूर वर्ग का आंदोलन कहना या इस नाम से उसकी आलोचना करना ठीक नहीं। गांधीजी इस आंदो-लन का और उससे संबंधित भारतीय जनता का बड़े ही उत्तम प्रकार से प्रतिनिधित्त्व करते थे और इस दृष्टिकोण से वह जन-साधारण की आवाज बन गये थे। वह सदा अपने को राष्ट्रीय विचार धारा की सीमा के भीतर रखकर ही कार्य किया करते थे, किन्तु जो आग उनके अन्तरतम में हर समय जलती रहती थी वह थी जनता को ऊंचा उठाने की आकांक्षा। इस दृष्टि से वह सदा राष्ट्रीय आंदोलन से आगे रहे और उसे उन्होंने धीरे-धीरे—स्वयं उसीकी विचारधारा की सीमा के भीतर—इस नई दिशा में मोड़ा। अकेले भारत ही नहीं, बल्कि समस्त संसार की आर्थिक घट-नाओं ने बड़े जोरों से भारतीय राष्ट्रीयता को महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधारों की ओर ढकेला और आज वह एक नई सामाजिक विचारधारा

के तट पर कुछ-कुछ अनिश्चित-सी खड़ी है।

किंत् गांधीजी ने भारत और भारतीय जनता को जो कुछ मुख्य रूप से दिया वह कांग्रेस के जरिये शक्तिशाली आंदोलन चलाकर ही दिया। देशव्यापी कार्रवाई द्वारा उन्होंने लाखों को नए साँचे में ढालना चाहा और इस कार्य में उन्हें बड़ी सफलता मिली। उन्होंने पतित, कायर और निराश जनता को, जिसे अपनी-अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए सभी प्रमख दल पीडित और पददलित करते आये थे और जिनमें विरोध की शक्ति ही नहीं रह गई थी, ऐसा बना दिया जिसमें आत्म-सम्मान की भावना जाग उठी, जिसे अपने पर भरोसा होने लगा, जो अत्याचार का विरोध करने लगी और जिसमें मिलकर काम करने तथा एक बड़े हित के लिए त्याग करने की सामर्थ्य आ गई। उन्होंने उसे इस योग्य बना दिया कि वह राजनैतिक और आर्थिक समस्याओं पर विचार कर सके, यहाँ तक कि गाँव-गाँव और बाजार-बाजार में इस नई विचार धाराओं और आशाओं की चर्चाएं होने लगीं। यह एक आश्चर्यजनक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन था। इसके लिए समय भी अनुकुल था और परिस्थितियों तथा विश्व की घट-नाओं ने इस परिवर्तन को लाने में योग दिया। किंतू परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए एक महान नेता की आवश्यकता होती है। वह नेता हमें गांधीजी के रूप में मिला, जिसने हमें उन अनेक बन्धनों से मुक्त कर दिया जिन्होंने हमें जकड़ रखा था और हमारे मस्तिष्क को निरर्थक बना दिया था। भारतीय जनता के हृदय पर छा जाने वाली मुक्ति और हर्ष की उस महान् अनुभूति को हममें से जिन लोगों ने भी महसूस किया, वे उसे कदापि नहीं भूल सकते। गांधीजी ने भारत के उत्थान में एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण क्रांतिकारी भाग लिया, क्योंकि उन्हें पराधीन परिस्थितियों से अधिक-से-अधिक लाभ उठाना आता था और वे जनता के हृदय को छ सकते थे। इसके विपरीत बहुत-से अधिक उन्नत विचार वाले दल यों ही लटकते रह गये, क्योंकि वे अपने को परिस्थितियों के अनुकुल नहीं बना सके और इसलिए जन साधारण में ठोस सहयोग की भावना जाग्रत नहीं कर सके।

यह बिल्कुल सत्य है कि राष्ट्रीय क्षेत्र के धरातल पर कार्य करते समय

गांधीजी वर्ग-संघर्ष के दृष्टिकोण से कुछ नहीं सोचते, बिल्क वर्गीय मत-जनता का उत्थान भेदों को दूर करने का ही प्रयत्न करते थे। किंतु उन्होंने जो कुछ भी किया और जनता को जो सिखाया उससे सदा ही बड़ी जबदंस्त जन-जाग्रति हुई और सामाजिक समस्याओं को महत्ता मिली । इसके अलावा उन्होंने जरूरत पड़ने पर कुछ विशेष वर्गों को नुकसान पहुंचाकर भी जनता को ऊपर उठाने पर बार-बार जोर दिया, उससे राष्ट्रीय आंदोलन में जन-पक्ष में एक जबदंस्त परिवर्तन हुआ।

निश्चय ही गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस साम्राज्यवाद के विरोध में एक संयुक्त मोर्चे का काम करती रही है।

गांधीजी और कींग्रेस का मूल्य उनके द्वारा अपनाई जानेवाली नीतियों और किये जाने वाले कार्य के आधार पर ही आंका जाना चाहिए। किन्तू इसमें व्यक्तित्व काम करता है, इन नीतियों और तथा कामों को अपने रंग में रंग देता है । जहां तक गांधीजी जैसे अत्यन्त विशिष्ट व्यक्ति का सवाल है, उन्हें समझने और उनका मृल्य आंकने के लिए व्यक्तित्व का प्रश्न विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हो जाता है। अंग्रेज पत्रकार श्री जार्ज स्लोकम्ब ने, जिन्हें सार्व-जनिक क्षेत्र में कार्य करने वाले संसार भर के साधारण और असाधारण व्यक्तियों का अनुभव है, अपनी एक नई पुस्तक में गांधीजी का उल्लेख किया है। वह प्रकरण रोचक और उढ़त करने योग्य है। उसमें लिखा है--- "इतना ज्यादा और ईमानदार सच्चा आदमी मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा । आत्म-प्रशंसा, अहंकार, अवसरवादिता और महत्त्वा-कांक्षा की ओर बहुत ही कम झुकाव है, यद्यपि ये बात अधिक या कम मात्रा में इस संसार के अन्य सभी महान् राजनैतिक व्यक्तियों में पाई जाती है।" हमें किसी अंग्रेज पत्रकार के मत से अधिक प्रभावित होने की जरूरत नहीं और न किसी के हृदय की सचाई के बल पर उसकी अशुद्ध नीति या भ्रमपूर्ण विचारों का ही समर्थन किया जा सकता है; किंतु स्थिति यह है कि यही मत भारत के लांखों व्यक्तियों का है। जो शब्द बिना सोचे-समझे सभी साधारण राजनीतिज्ञों के लिए प्रयोग में लाये जाते हैं, उन्हीं शब्दों में गांधीजी जैसे अनोखे और अद्वितीय व्यक्तित्व का उल्लेख करना एक

बड़ी ही ऊपरी आलोचना है। हम भारतीयों का गांधीजी से अक्सर मत-भेद रहा है, अब भी कई बातों में हम उनसे सहमत नहीं होते और कभी-कभी पृथक् मार्ग भी ग्रहण कर लेते हैं, किन्तु उनके साथ और उनकी अधीनता में रहकर एक महान् हित के लिए कार्य करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा है। हमारे लिए वह भारत की आत्मा और मर्यादा के प्रतीक रहे हैं, लाखों संतप्तों की अपने अनिगनत बोझों से मुक्त होने की लालसा की प्रतिमूर्ति रहे हैं और ब्रिटिश मरकार या किसी और के द्वारा उनका अपमान किया जाना मानो भारत और भारतीय जनता का अपमान रहा है।

गांधीजी ने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिया दिखाई जिससे हमारी निराशा और कटुता की भावनाएं कम हो गईं। ये भावनाएं बिल-

कुल समाप्त तो नही हुई, लेकिन मेरी जान-विश्व-संघ कारी में ऐसा कोई दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन नहीं जो घृणा से इतना मुक्त रहा हो जितना कि हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा हैं। गांधीजी कट्टर राष्ट्रवादी थे, पर साथ ही वह यह भी महसूस करते थे कि उन्हें भारत ही नही, बल्कि सारे संसार को सन्देश देना है । उन्हें विश्व-शांति की बड़ी उत्कट अभिलाषा थी । इसलिए उनकी राष्ट्रीयता में एक प्रकार का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण था । वह राष्ट्रीयता आक्रमणकारी लालसा से पूरी तरह से मुक्त थी। भारत की स्वतन्त्रता के आकांक्षी होने के कारण गांधीजी को यह विश्वास हो गया था कि एक-दूसरे पर निर्भर रहने वाले राष्ट्रों का विश्व-संघ ही एक-मात्र सच्चा उद्देश्य है, चाहे वह कितना ही दूर क्यों न हो । उन्होंने कहा था—"राष्ट्रीयता के सम्बन्ध में मेरा विचार यह है कि देश स्वतन्त्र हो जाय, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मानव-जाति को जीवित रखने के लिए वह सारा-का-सारा नष्ट हो जाय । इसमें जातीय घृणा को कोई स्थान नहीं । हमारी राष्ट्रीयता ऐसी ही होनी चाहिए।" और—"मैं सारे विश्व के दृष्टिकोण से सोचना चाहता हूँ। मेरे देश-प्रेम में साधारण रूप से सारी मानव-जाति का हित सम्मिलित है । इसलिए भारत के प्रति मेरी सेवा में मानव-जाति की सेवा शामिल है । • • विश्व-राज्यों का लक्ष्य पृथक् स्वतन्त्रता नही, बल्कि स्वेन्छित अन्तर्-निर्भ-

रता है। संसार के उन्नत विचार वाले लोग आज एक-दूसरे से लड़नेवाले पूर्णत: स्वतन्त्र राष्ट्रों की इच्छा नही रखते, बिल्क मित्रतापूर्ण और एक-दूसरे पर निर्भर राज्यों का संघ चाहते हैं। हो सकता है कि इस आकांक्षा की पूर्ति अभी दूर हो। मैं अपने देश के लिए कोई बहुत बड़ा दावा नहीं करना चाहता, कितु स्वतन्त्रता के बदले अन्तर्राष्ट्रीय अन्तर्-निर्भरता का समर्थन करना मेरी समझ में कोई बड़ा अथवा असम्भव कार्य नही। मैं चाहता हूं कि हममें पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होने की योग्यता तो हो, लेकिन उसकी डींग हांकने की नही।"

## : २:

## तनातनी का वर्ष

सन् १९२१ का साल बड़ी ही तनातनी का साल था और अफसरों को क्रोधित, परेशान और विचलित करने की बहुत-सी बातें हुईं। जो कुछ हो रहा था वह तो बुरा था ही, पर जो कुछ सोचा जा रहा था वह उससे भी बुरा था। मुझे एक उदाहरण याद हैं जिससे इस मानसिक उपद्रव का प्रमाण मिलता है। मेरी बहन स्वरूप की शादी के लिए १० मई, १९२१ की तारीख तै की गई थी। यह शादी इलाहाबाद में होनेवाली थी, और जैसा कि ऐसे अवसरों पर हुआ करता है, उसकी ठीक-ठीक तारीख पंचांग से हिसाब लगाकर निश्चित की गई थी और दिन भी शुभ छाँटा गया था। गांधीजी और बहुत-से दूसरे प्रमुख कांग्रेसी, जिनमें अली-बन्धू भी शामिल थे, इस अवसर पर आमन्त्रित किये गए थे और उनकी सुविधा के लिए, उन्ही दिनों कांग्रेस कार्यसमिति की एक बैठक भी इलाहाबाद में बुला ली गई थी। स्थानीय कांग्रेसियों ने बाहर से आनेवाले प्रसिद्ध नेताओं की उप-स्थित से लाभ उठाना चाहा और बड़े पैमाने पर एक जिला कांग्रेंस का आयोजन किया। उन्हें आशा थी कि आसपास के किसान उसमें भाग लेने के लिए बहुत बड़ी संस्था में आयेगे।

इन राजनैतिक सभाओं की वजह से इलाहाबाद में बड़ी चहल-पहल और उत्तेजना फैली हुई थी। कुछ लोगों के दिमाग़ पर तो इसका उल्लेख-नीय प्रभाव पड़ा। एक दिन मुझे अपने एक बैरिस्टर मित्र से पता चला कि अंग्रेज लोग बिलकुल घबरा गए हैं और वे शहर में एक आकिस्मक उपद्रव की आशंका कर रहे हैं। उन्हें अपने भारतीय नौकरों पर विश्वास नहीं होता था और वे अपनी जेवों में रिवाल्वर लिये फिरते थे। प्राइवेट तौर पर तो यहां तक कहा जाता था कि इलाहाबाद के किले को इस बात के

१ श्रीमती विजयालक्ष्मी पण्डित ।

लिए तैयार रखा गया है कि जरूरत पड़ने पर अंग्रेज लोग भागकर वहाँ चले जायें। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और मैं समझ नही सका कि किसी को इलाहाबाद जैसे सुप्त और शांत शहर में एकाएक उपद्रव की संभावना की कल्पना क्यों हुई और वह भी एक ऐसे समय में जबिक अहिसा का देव-दूत ही वहाँ आनेवाला था! कहा जाता था कि १० मई—जो कि संयोग-वश मेरी बहन की शादी के लिए तै हुई थी—सन् १८५७ में मेरठ में आरम्भ हुए गदर की वार्षिक तिथि है और वह इलाहाबाद में मनाई जायगी।

गांधीजी सदा राष्ट्रीय आन्दोलन के धार्मिक और आध्यात्मिक पहल पर जोर दिया करते थे। उनका धर्म कोई कटटरपंथी नही था, फिर भी उसमें जीवन के प्रति एक निश्चित धार्मिक दिष्ट-धर्म पर जोर कोण का निर्देश अवश्य था । इसका सारे आंदो-लन पर बड़ा गहरा असर पड़ा और जहाँ तक जनता का सवाल है, उसने एक सजीव आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। स्वभावतः कांग्रेस के अधिकांश कार्यकर्ताओं ने अपने को अपने नेता के सांचे में ढालने की चेष्टा की और उनके शब्दों तक को दूहराया। फिर भी कार्य समिति में गांधीजी के मख्य-मुख्य साथी--मेरे पिता, देशबन्ध दास, लाला लाजपतराय और दूसरे लोग--साधारण अर्थ मे धार्मिक पुरुष नही थे और वे राजनैतिक प्रश्नों का राजनैतिक धरातल पर ही विचार किया करते थे। अपने सार्व-जनिक भाषणों में वे धर्म को नही लपेटते थे, किन्तू वे जो-कूछ भी करते थे उसका जनता पर उनके द्वारा उपस्थित किये गये निजी उदाहरण की तुलना में बहुत ही कम प्रभाव पड़ता था। यह संसार जिन चीजों को बहुमूल्य समझता है उनमें से बहुतों का परित्याग करके गांधीजी ने सरल जीवन को अपनाया था । उनका यह कार्य भी धर्म की निशानी माना जाता था और उससे पुनरुज्जीवन का वातावरण उपस्थित करने में सहा-यता मिली।

हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की ओर से राजनीति में इस प्रकार के धार्मिक तत्त्व का विकास होते देख मुझे दुःख हुआ करता था। मुझे यह बिलकुल पसन्द नहीं था। मौलवी, मौलाना, स्वामी और ऐसे ही दूसरे लोग अपने सार्वजनिक भाषणों में जो कुछ कहा करते थे उसमें से अधिकांश मुझे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण प्रतीत होता था। उनका इतिहास, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र सब कुछ मुझे गलत मालूम होता था और हर बात को घुमा-फिरा कर धर्म के रग में रंगने का जो प्रयत्न किया जाता था उसके कारण साफ-साफ सोच सकना असम्भव हो जाता था। कभी-कभी तो गांधीजी के भी कुछ शब्द मुझे बुरे लगते थे, जैसा कि उनका बार-बार रामराज्य का उल्लेख करना और कहना कि वह सुनहरा युग फिर आने-वाला है। किन्तु मुझमे हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी और मैं यह सोचकर अपने मन को समझा लिया करता था कि गांधीजी इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि जनता उन्हें अच्छी तरह से जानती और समझती है। जनता के हृदय तक पहुँचने की उनमें आश्चर्यजनक योग्यता थी।

लेकिन मैं इन बातों की अधिक चिन्ता नहीं किया करता था। मेरे पास अपना ही काम इतना ज्यादा था और आन्दोलन की उन्नति की इतनी चिन्ता रहती थी कि इन छोटी-मोटी बातों की ओर ध्यान देने का समय ही नही मिलता था-उन दिनों मैं इन्हें छोटी बातें ही समझा करता था। हमारे बड़े आन्दोलन में सभी तरह के लोग थे और जब तक हमारे कार्य की मुख्य दशा ठीक थी तब तक छोटी-मोटी विपरीत धाराओं से कुछ बनता-बिगड़ता नहीं था। जहाँ तक स्वयं गांधीजी का प्रश्न है, उन्हें समझना बड़ा कठिन था। कभी-कभी उनकी भाषा आजकल के एक साधा-रण व्यक्ति के लिए प्रायः पूर्णतः अग्राह्य होती थी, किन्तु हम यह अन्-भव करते थे कि हम उन्हें इतनी अच्छी तरह जानते है कि इस बात को समझ सकते हैं कि वह एक महान् व निराले पुरुष व कीर्तिमान् नेता हैं। इस प्रकार गांधीजी पर विश्वास कर हमने अपनी ओर से उन्हें, कम-से-कम उस समय के लिए सफेद-स्याह करने का पूरा अधिकार दिया था। अक्सर हम उनकी झक और विचित्रताओं पर अपने आपमें बहस किया करते थे, और हँसी-हँसी में कहा करते थे कि स्वराज्य मिलने पर उनकी इन झकों को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए।

फिर भी हममें से बहुत से लोग राजनैतिक और दूसरे मामलों में उनसे इतने अधिक प्रभावित थे कि धार्मिक क्षेत्र में भी उस प्रभाव से पूरी तरह से बच नही सकते थे। जहाँ कि प्रत्यक्ष रूप से आक्रमण करने में सफलता नहीं मिल सकती थी वहाँ बहुत-सी परोक्ष युक्तियों से हमारी रक्षा-पंक्ति कमजोर बना दी गई थी। धर्म के दिखावटी तरीके मुझे प्रभा-वित नहीं करते थे और तथाकथित धर्मात्माओं द्वारा जनता का शोपण मुझे बिल्कुल पसन्द नहीं आता था, फिर भी मैं उसकी ओर थोड़ा-बहुत झुक ही गया। धार्मिक प्रवृत्ति के जितना निकट मैं सन् १९२१ में पहुँच गया था उतना अपने बचपन से लेकर अबतक कभी नही पहुँचा था। फिर भी मैं उसके बहुत निकट नहीं गया।

जो बात मुझे अच्छी लगती थी वह थी हमारे आन्दोलन और सत्या-ग्रह की नैतिक दिशा । मैने अहिसा के सिद्धान्त की पूरी-पूरी अधीनता नहीं मानी और न उसे सदा के लिए स्वीकार नीतिपूर्ण राजनीति ही किया, किन्तु मैं उसकी ओर दिन-पर-दिन अधिक आकर्षित होता गया; और मेरे मन मे यह विश्वास जड़ पकड़ता गया कि अपनी परिस्थिति, पृष्टभृमि और परम्पराओं के कारण हम भार-तीयों के लिए यही ठीक नीति है। राजनीति के आध्यात्मीकरण का विचार मुझे बड़ा सुन्दर प्रतीत हुआ । यहाँ आध्यात्मीकरण से मेरा अभि-प्राय उसके संकीर्ण धार्मिक अर्थ से नही है। एक योग्य साध्य तक पहुँचने के साधन भी योग्य होने चाहिए । यह बात एक श्रेष्ठ नैतिक सिद्धान्त ही नहीं, बल्कि एक स्वस्थ व्यावहारिक राजनीति माल्म पड़ती थी, क्योंकि जो साधन अच्छे नहीं होते वे अक्सर साध्य का ही अन्त कर देते हैं और उससे नई समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ उठ खडी होती है। और फिर, ऐसे साधनों को अंगीकार करना, जो कीचड़ में से होकर गुजरने के समान हैं, व्यक्ति या राष्ट्र के आत्म-सम्मान के लिए बड़ा अशोभनीय और अपमान-जनक मालूम होता है। हम उसके दूषित प्रभाव के किस तरह बच सकते हैं ? यदि हम झुककर या रेंगकर चलते है तो हमारे लिए तेजी से और मर्यादा के साथ चलना कैसे सम्भव हो सकता है ?

उस समय मेरे विचार ऐसे ही थे और असहयोग आन्दोलन ने मुझे वे ही चीजें दीं जो मैं चाहता था—अर्थात् राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का लक्ष्य और (जैसा कि मैं समझता था) पददिलतों के शोषण का अन्त । साथ ही उसने मुझे एक ऐसा साधन प्रदान किया जिससे मेरी नैतिक जिज्ञासा शान्त हो गई और मुझे एक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की अनुभूति हुई। यह व्यक्तिगत सन्तोष इतना जबरदस्त था कि उसके सामने असफलता की संभावना तक नगण्य प्रतीत हुई, क्योंकि इस तरह की असफलता अस्थाई हो सकती थी। मैं भगवद्गीता के दार्शनिक अंग को नहीं समझ पाता था और न उसकी ओर आकृष्ट ही होता था, किन्तु मैं उसके उन क्लोकों को पढ़ना पसन्द करता था जो कि गांधीजी के आश्रम में सायंकालीन प्रार्थना में रोज पढ़े जाते थे और जिनमें बताया गया है कि मनुष्य को अपने उद्देश्य में शान्त, प्रसन्नचित्त और दृढ़ रहते हुए कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए और उसके परिणाम की अधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिए। चूंकि मैं स्वयं बहुत शान्त और विरक्त नहीं था, इसलिए मैं समझता हूँ कि वह आदर्श मुझे और भी भाया।

स्न् १९२१ हमारे लिए एक अहितीय साल था । राष्ट्रीयता के साथ राजनीति का और धर्म के साथ रहस्यवाद और धार्मिक उन्माद का एक

विचित्र मेल चल रहा था। इन सबकी जड़ में थोड़ी घुणा गाँवों की अशान्ति और बड़े शहरों में निद्रित अवस्था से जागते हुए मजदूरों का आन्दोलन था। राष्ट्रीयता और सारे देश में फैली हुई एक अनिश्चित किन्तु तीव्र आदर्शवाद की लहर इन भिन्न-भिन्न--- और कभी-कभी एक दूसरे के विरोधी---असन्तृष्ट तत्त्वों को एक भूत्र में बाँधने का प्रयत्न कर रही थी और इसमें उसे जबरदस्त काम-याबी भी हासिल हुई। इतने पर भी वह राष्ट्रीयता स्वयं एक मिश्रित प्रेरणा थी और उसमें तीन तरह की राष्ट्रीय धाराएँ साफ-साफ बहती दिखाई दे रही थीं-एक हिन्दू राष्ट्रीयता, दूसरी मुस्लिम राष्ट्रीयता, जिसकी दृष्टि कुछ हद तक भारतीय सीमाओं के उस पार लगी हुई थी और तीसरी भारतीय राष्ट्रीयता, जो उस समय की विचारधारा के अधिक अनुकुल थी। कुछ समय के लिए तो वे सब एक दूसरे में मिल गई थीं और साथ-साथ जोर लगा रही थीं। सब जगह 'हिंदु-मसलमान की जय' सुनाई देती थी। यह एक अद्भुत बात थी कि गांधीजी ने मानो सभी श्रेणियों के और समुहों के लोगों पर एक मन्त्र-सा फूंक दिया था और उन्हें एक ही दिशा में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती हुई एक सामूहिक भीड़ में ला खड़ा किया था। यदि मैं एक दूसरे नेता के लिए प्रयोग में लाये गए शब्दों का उल्लेख करूँ तो कह सकता हूँ कि गांधीजी "जन-साधारण की भ्रमित आकांक्षाओं की एक सांकेतिक अभिव्यक्ति बन गए थे।"

इससे भी ज्यादा मार्के की बात यह थी कि जिन विदेशी शासकों के विरुद्ध ये आकांक्षायें और उत्कंठाएँ निर्देशित थीं. उनके प्रति उनमें घृणा की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत ही कम थी। निश्चय ही राष्ट्रीयता एक विरोधी भावना है और वह दूसरे राष्ट्रीय समृहों—खास तौर से गुलाम देश के विदेशी शासकों—के प्रति घृणा और क्रोध का पोषण करके ही फुलती-फलती हैं। सन् १९२१ में भारतवासियों के हृदय में अंग्रेजों के विरुद्ध घणा और क्रोध की यह भावना अवश्य थी, किंतु ऐसी ही स्थित वाले दूसरे देशों की तुलना में वह बहुत ही कम थी। निश्चय ही यह गांधीजी के बराबर अहिंसा पर जोर देने के कारण थी। इसकी एक दूसरी वजह मुक्ति और शक्ति की वह भावना भी थी जो असहयोग आंदोलन के आरम्भ होने से सारे देश में आ गई थी। उसके साथ ही निकट भविष्य में ही उसके सफल होने का व्यापक विश्वास भी था। हम सोचते थे कि जब हमें इतनी सफलता मिल रही है और जल्दी ही विजयी होने की आशा है तो कोध क्यों करें और अपने हृदय में घणा को स्थान क्यों दें ? हमने यह अनुभव किया कि हम दयालुता दिखला सकते हैं।

इतनी दयालुता हमारे हृदय में उन इने-गिने अपने ही भाई-बन्धुओं के लिए नहीं थी जो हमारे विपक्ष में थे और राष्ट्रीय आंदोलन का विरोध करते थे, यद्यपि उनके प्रति भी हमारा काम सावधानीपूर्ण और उचित ही था। सच पूछिये तो उनसे घृणा और कोध करने का कोई प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि वे बिल्कुल प्रभावश्न्य थे और हम उनकी उपेक्षा कर सकते थे। फिर भी उनकी कमजोरी, अवसरवादिता और राष्ट्र की मर्यादा व आत्म-सम्मान के साथ धोखा करने के कारण उनके लिए हमारे अन्तः—प्रदेश में घृणा भरी हुई थी।

इस प्रकार हम अपने कार्य के उत्साह में भरकर अनिश्चित ढंग से

किंतू दृढ़तापूर्वक चलते रहे, पर हमारे लक्ष्य के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। अब हमें यह सोचकर आश्चर्य होता है कि हमने सैद्धांतिक पहलुओं को—अर्थात् अपने आंदोलन के आध्यात्मिक और निश्चित लक्ष्य को-किस तरह बिलकुल भुला दिया था। यह तो ठीक है कि 'स्व-राज्य' के सम्बन्ध मे हम सब बड़ी ऊँची-ऊँची बातें करते थे, किन्तू हममें से प्रत्येक व्यक्ति इस शब्द की अपनी अलग-अलग व्याख्या करता था। अधिकांश नवय्वकों के लिए स्वराज्य का अर्थ था राजनैतिक स्वतन्त्रता (या कुछ ऐसी ही चीज़) और जनतन्त्रीय शासन-प्रणाली। यह बात हम अपने सार्वजनिक भाषणों में कहा भी करते थे। हममे से बहुत से लोग तो यहाँ तक सोचते थे कि इससे मजदूरों और किसानों पर से यह बोझ अवश्य उत्तर जायगा जिसके नीचे आज वे दबे हुए हैं। किंतु यह स्पष्ट था कि अधिकांश नेताओं की दृष्टि में स्वराज्य का अर्थ स्वतन्त्रता से बहुत कम था। इस विषय में गांधीजी के विचार भी कुछ अजीब अनिश्चित-से थे और वे इस दिशा में स्पष्ट चितन को प्रोत्साहन भी नही देते थे। फिर भी वह सदा पद-दलितों की ओर से-अनिश्चित रूप से, किंतु दृढ़तापूर्वक बौला करते थे जिससे हममें से बहुतों को बड़ा सन्तोष होता था। लेकिन गांधीजी सदा उच्च श्रेणी के लोगों को भी आश्वासन दिया करते थे। वह कभी किसी समस्या पर बौद्धिक दृष्टिकोण से विचार करने की आवश्यकता पर जोर नहीं देते थे, बल्कि सदा चरित्र और पवित्रता की महिमा गाया करते थे। भारतीय जनता की रीढ़ की हड़डी को शक्ति प्रदान करने और उसे चरित्रवान् बनाने में उन्हें निस्सन्देह भारी सफलता मिली।

जनता में इस आश्चर्यजनक उत्थान ने ही हममें विश्वास की भावना भरी। भ्रष्ट, पिछड़ी हुई और निराश जनता ने एकाएक अपनी पीठ सीधी की अपना सिर ऊपर उठाया और वह एक देशव्यापी अनुशासित तथा संयुक्त आंदोलन में भाग लेने लगी। हमें ऐसा लगा कि अकेला यही काम जनता में अबाध शक्ति भर देगा। हमने इस बात की चिता नहीं की कि कार्य के पीछे विचारशक्ति भी होनी चाहिए। हम यह भूल गये कि चेतना-पूर्ण विचारधारा और लक्ष के बिना जनता की शक्ति और उत्साह का अन्त में अधिकतः हास हो जाता है। कुछ सीमा तक हम अपने आंदोलन की सजीव भावना के सहारे चलते रहे। हममें यह धारणा बंध गई कि राजनैतिक या आर्थिक आंदोलनों को चलाने या अन्याय दूर करने के लिए अहिसा की जो कल्पना की गई है उसमें एक नया संदेश है. जिसे संसार के कोने-कोने तक पहुंचाने का सौभाग्य हमारी जनता को मिलता है। सभी लोगों और सभी राष्ट्रों में यह जो विचित्र भ्रम होता है कि वे किसी-न-किसी रूप में इस संसार के चुने हुए व्यक्ति है, उसी म्नम के हम भी शिकार बन गये । अहिसा-युद्ध और सभी प्रकार के हिसात्मक संघर्ष का नैतिक पर्यायवाची था। वह केवल नैतिक ही नहीं; बल्कि प्रभावकारी भी था । मैं समझता हूं कि गांधीजी के मशीन और आधुनिक सभ्यता-संबंधी पुराने विचारों को हममें से बहुत ही कम लोगों ने स्वीकार किया। हम सोचते थे कि वह खुद भी इन विचारों को पुराने और आधुनिक स्थितियों के अयोग्य समझते थे। निस्सन्देह हममें से अधिकांश लोग आधुनिक सभ्यता की सफलताओं को अस्वीकार करने को तैयार नहीं थे, चाहे हमने यह क्यों न अनुभव किया हो कि उन्हें भारतीय परिस्थिति के अनुकुल बनाने के लिए थोड़ा-बहुत परिवर्तन सम्भव है। व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी-बड़ी मशीनों और तेज यात्रा में सदा एक आकर्षण का अनुभव होता रहा हैं । फिर भी इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी की विचारधारा का बहुतों पर प्रभाव पड़ा और वे लोग मशीन-युग तथा उसके समस्त परिणामों के आलोचक बन गये। इस प्रकार जहां कुछ लोग भविष्य की ओर देखते थे वहां कुछ अतीत की ओर देखने लगे और आक्चर्य की बात यह कि दोनों ही यह अनुभव करते थे कि वे मिलकर जो काम कर रहे हैं वह करने योग्य है । इससे त्याग और आत्मोत्सर्ग करना आसान हो गया ।

अनुमान किया जाता है कि असहयोग आंदोलन के सिलसिले में सन् १९२१ के दिसम्बर और १९३२ के जनवरी महीनों में लगभग ३० हजार भारतवासी गिरपतार किये गए। कितु यद्यपि अधिकांश प्रमुख नेता और गांधीजी की पहली कार्यकर्ता जेल में थे, सारे संघर्ष के नेता महात्मा गांधी अभी बाहर ही थे और दिन-प्रति-दिन संदेश तथा निर्देश देकर न केवल जनता को प्रेरित करते रहते थे, बिल्क उनके अनेक अनुचित कार्यों को रोकते भी रहते थे।

सरकार ने अभी तक उन्हें स्पर्श नहीं किया था, क्योंकि उसे इस बात का भय था कि पता नहीं इसका क्या परिणाम होगा और भारतीय फौज व पूलिस में इसकी कैसी प्रतिक्रिया होगी।

फरवरी, १९२२ के आरंभ में एकाएक सारा दृश्य बदल गया और हमने जेल में आश्चर्य और व्याकुलता के साथ सुना कि गांधीजी ने आंदोलन की आक्रमणकारी कियाएं बंद करवा दी हैं और सिवनय अवज्ञा आंदोलन को स्थिगित कर दिया है। हमने अखबारों में पढ़ा कि यह बात चौरीचौरा गाँव के निकट घटी एक घटना के कारण की गई है, जहाँ कि गांववालों की एक भीड़ ने पुलिस से बदला लेने के लिए थाने में आग लगा दी थी और उसमें लगभग आधे दर्जन पुलिसमैनों को जला दिया था।

एक ऐसे समय में, जबिक हम अपना पैर जमाते जा रहे थे और सभी मोर्चों पर आगे बढ़ रहे थे, संघर्ष के इस तरह बन्द किये जाने का समाचार पढ़कर हमें कोध आया। कितु जेल में पड़े-पड़े हमारी निराशा और हमारे कोध से किसी को लाभ नहीं पहुच सकता था। सत्याग्रह बंद हो गया और असहयोग भी समाप्त हो गया। कई महीनों के तनाव और चिंता के बाद सरकार ने फिर आराम की साँस ली और उसे पहली बार कदम बढ़ाने का अवसर मिला। कुछ ही हफ्तों बाद गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गए और उन्हें एक लंबे असें के लिए जेल में डाल दिया गया।

मैं समझता हूं कि चौरीचौरा की घटना के बाद इस आंदोलन का इस प्रकार एकाएक स्थिगत किया जाना गांधीजी को छोड़कर कांग्रेस के प्रायः सभी प्रमुख नेताओं को बुरा लगा। मेरे पिता (जो उस समय जेल में थे) इससे बहुत ही विचलित हुए। नवयुवक लोग तो स्वभावतः और भी व्यग्र हुए। हमारी बढ़ती हुई आशाएं एकाएक भंग हो गई। यह मानसिक प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही थी इससे भी अधिक दुःख हमे आंदोलन को स्थिगत करने के लिए बताये गये कारणों और उनके फलस्वरूप होने वाले परिणामों पर हुआ। संभव है कि चौरीचौरा की घटना निदनीय रही हो, जैसी कि वह वस्तुतः थी। यह भी ठीक है कि वह घटना हमारे अहिसात्मक आंदोलन के सिद्धांत के विरुद्ध थी, किंतु क्या हमारे राष्ट्र का स्वतन्त्रता-संग्राम एक दूर के गांव और एक अनजान स्थान के

उत्तेजित किसानों की भीड़ के कारण बन्द होने वाला था ? यदि एक आकिस्मिक अहिंसात्मक घटना का अनिवार्य परिणाम ऐसा होना था तो निश्चय ही अहिंसात्मक संग्राम के दर्शन और कला में कोई कमी थी, क्योंकि हमे ऐसा लगता था कि इस प्रकार की अनुचित घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने की गारंटी करना असंभव हैं। तो क्या हमारे लिए यह आवश्यक था कि आगे बढ़ने से पहले हम अपने देश के तीस करोड़ निवासियों को अहिंसा के सिद्धांत और अभ्यास की शिक्षा दें? और इतना होते हुए भी हममें से कितने आदमी यह कह सकते थे कि पुलिस द्वारा अतिशय उत्तेजित किये जाने पर भी वे पूरी तरह से शांत रह सकेंगे? और यदि हमें सफलता मिल भी जाती तो हम उत्तेजना फैलाने वाले उन एजेन्टो आदि के लिए क्या करते जो हमारे आंदोलन में घुस आये थे और या तो स्वयं हिसात्मक कार्रवाइयाँ किया करते थे या दूसरों को ऐसा करने के लिए उकसाते थे। यदि अहिसात्मक कार्य-प्रणाली की एकमात्र शर्त यही हैं, तो इसमें सदेह नहीं कि वह सदा असफल रहेगी।

हमने अहिसात्मक प्रणाली को अपना लिया था, कांग्रेस ने भी उसे अपनी कार्य-प्रणाली के रूप में अंगीकार कर लिया था, क्योंकि हमें उसकी कार्यक्षमता में विश्वास था। गांधीजी ने उसे देश के सामने राष्ट्रीय उद्देश्य की पूर्ति के लिए केवल उचित ही नहीं, बल्कि सबसे अधिक कारगर तरीके के रूप में रखा था। अपने नकारात्मक नाम के बावजूद वह एक विस्फोटक कार्य-प्रणाली थी—अत्याचारी की इच्छा के सामने नम्प्रतापूर्वक झुकने की क्रिया के बिलकुल विपरीत। वह किसी कायर की काम से बचने की युक्ति नहीं थी, बल्कि एक बहादुर की बुराई और राष्ट्रीय दासता से लड़ाई थी। कितु बहादुरों और बलवानों से लाभ ही क्या यदि कुछ थोड़े से आदमी—हो सकता है कि मित्रों के वेश में वे हमारे शत्रु ही हों—अपने अविवेकपूर्ण आचार द्वारा हमारे आंदोलन को उलट या समाप्त कर देने की क्षमता रखते हों?

अहिसा और शांत असहयोग के तरीकों को अपनाने की अपील गांधीजी ने अपनी पूरी वाक्पटुता और प्रेरक शक्ति के साथ की थी, जिनकी कि उनमें बहुलता थी। उनकी भाषा सरल और अलंकारहीन थी, उनकी आवाज और उनकी आकृति शांत, स्पष्ट तथा भावकता से शून्य थी, किंत् उस बाहरी शीतल आवरण के पीछे एक केन्द्रीभृत तीक्ष्ण आकांक्षा की आग धधक रही थी और जो शब्द उनके मख से निकलते तलवार का सिद्धांत थे वे सीधे हमारे मस्तिष्क और हमारे हृदय के अन्तरतम के कोने तक पहुँच कर वहां एक विचित्र हलचल पैदा कर देते थे । उन्होंने जो रास्ता दिखाया वह कठोर और कठिन था, किंतू वह एक बहादरों का रास्ता था और ऐसा प्रतीत होता था कि वह हमें स्वतन्त्रता की उस भूमि तक पहुँचा देगा जिसकी कि हमसे प्रतिज्ञा की गई थी। उसी प्रतिज्ञा के कारण हमने उन पर विश्वास किया था और हम आगे बढे चले जा रहे थे। 'तलवार का सिद्धांत' सम्बन्धी अपने एक प्रसिद्ध लेख में उन्होंने १९२० में लिखा था—''मेरा विश्वास है कि जब मेरे सामने केवल दो विकल्प रह जायंगे—कायरता और हिसा—तो मैं हिंसा के लिए सलाह दुगा । इसके बजाय कि भारत कायरतापूर्वक अपने ही असम्मान का शिकार बने या बना रहे मैं यह पसन्द करूंगा कि वह अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाये । किन्तु मेरा विश्वास है कि अहिंसा हिसा से कहीं ऊंची है और क्षमादान दण्ड से अधिक वीरतापूर्ण है।

"क्षमा सिपाही की शोभा है, किन्तु संयम क्षमा तभी बन सकता है जब अपने में दण्ड देने की शक्ति हो। उसका किसी असहाय व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाना निरर्थक है। जब एक चूहा अपने को बिल्ली से टुकड़े-टुकड़े करवा लेता है तो क्या यह उसकी क्षमाशीलता है? किन्तु मैं भारत को या अपने को असहाय नहीं मानता।....

''आप मुझे गलत न समझिये । शक्ति शारीरिक सामर्थ्य से नहीं प्राप्त होती, वह एक अजेय संकल्प से उत्पन्न होती हैं ।

"मैं स्वप्न नहीं देखा करता। मैं एक व्यावहारिक आदर्शवादी होने का दावा करता हूँ। अहिंसा का धर्म केवल ऋषियों और महात्माओं के लिए नहीं है। वह जनसाधारण के लिए भी है। जिस तरह से हिंसा पशुओं का जीवन-सिद्धांत हैं, उसी तरह अहिंसा हम मानवों का। पशु में आत्मा सुप्त पड़ी रहती है और पशु शारीरिक बल के अतिरिक्त और कोई नियम नहीं जानता। मनुष्य की मर्यादा के लिए एक उच्च नियम—

आत्मिक शक्ति--के प्रति आज्ञाकारिता आवश्यक है।

"इसीलिए मैंने भारत के सामने आत्म-त्याग का पुराना सिद्धांत रखने का साहस किया है। सत्याग्रह और उसकी शाखाएं—असहयोग व सिव-नय अवज्ञा—और कुछ नहीं, बिल्क कष्ट-सहन के नये नाम हैं। जिन ऋषियों ने हिसा के बीच अहिंसा सिद्धांत का पता लगाया वे न्यूटन में भी अधिक प्रतिभा-संपन्न थे; वे वेलिंगटन से भी बड़े योद्धा थे। शस्त्रों के प्रयोग को स्वयं जान कर भी उन्होंने उनकी निर्धिकता को समझा और इस थके हुए संसार को सिखाया कि मुक्ति हिंसा नहीं, बिल्क अहिंसा के द्वारा ही मिल सकती है।

"गतिमान अवस्था में अहिंसा का अर्थ स्वेच्छित कप्टसहन हैं। उसका अर्थ दुष्ट के सामने नम्रतापूर्वक घुटने टेकना नहीं। बिल्क अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध अपना तन-मन लगा देना है। जीवन के इस नियम के अनुसार कार्य करते हुए अकेला एक व्यक्ति अपने सम्मान, अपने धर्म और अपनी आत्मा की रक्षा के लिए एक अन्यायपूर्ण साम्राज्य की पूरी शक्ति का सामना कर सकता है और उस साम्राज्य के पतन या पुनरुद्धार की नींव रख सकता है।

"अतः मैं भारतवासियों से अहिंसा का अभ्यास करने की प्रार्थना इस-लिए नहीं करता कि वे दुर्बल हैं। मैं चाहता हूँ कि वे अपने बल और अधिकार की पूर्ण चेतनता के साथ अहिंसा का अभ्यास करें।....मैं चाहता हूं कि भारत इस बात को समझ ले कि उसके पास एक आत्मा है जो मर नहीं सकती, जो सब तरह की शारीरिक दुर्बलताओं पर विजयी हो सकती है और पूरे संसार के शारीरिक संगठन का विरोध कर सकती है।...

"मैं इस असहयोग को शिन फैनवाद से अलग समझता हूं, क्योंकि इसकी कल्पना कुछ इस ढंग से की गई है कि यह हिंसा के साथ-साथ प्रयोग में नहीं लाई जा सकती। किंतु मैं तो हिंसावादियों को भी एक बार अहिंसात्मक असहयोग की परीक्षा करने का निमन्त्रण देता हूं। अहिंसात्मक असहयोग अपनी किसी आंतरिक दुवेंलता के कारण असफल नहीं हो सकता, वह केवल लोगों का समर्थन न प्राप्त होने के कारण

असफल हो सकता है। असली खतरे का समय वही होगा। उच्च आत्मा वाले लोग, जो राष्ट्रीय अपमान को अब और सहने में असमर्थ हैं, अपना क्रोध निकालना चाहेंगे। वे हिंसा का अनुगमन करेंगे। जहां तक जानता हूँ ऐसे लोग अपने को या अपने देश को अन्याय से मुक्त कराये बिना ही नष्ट हो जायंगे। संभव हैं कि भारत तलवार के सिद्धांत को अपना कर क्षणिक विजय प्राप्त कर सकें। किंतु तब भारत वह भारत नहीं रह जायगा जिस पर मैं गर्व कर सकूं। भारत से मेरा सम्बन्ध इसिलए हैं कि मुझे सब कुछ उसीसे मिला है। मुझे यह पूर्ण विश्वास हैं कि उसे सारे संसार को एक संदेश देना है।"

इन तर्कों ने हमें प्रभावित तो किया, किंतु अहिंसा हमारे लिए और संपूर्ण रूप से कांग्रेस के लिए कोई धर्म या कोई निर्विवाद मत या सिद्धांत अहिंसा एक प्रणाली नहीं थी और नहों सकती थी। वह हमारे लिए एक नीति, एक तरीका, भर हो सकती थी, जिससे हम कुछ परिणामों की आशा रख सकते थे। इन्हीं परिणामों की कसौटी पर उसे अंतिम रूप से कसना भी होगा। अलग-अलग लोग इसे धर्म या अविवादित मत का रूप दे सकते हैं, किन्तु कोई भी राजनैतिक संस्था, जब तक कि उसका रूप राजनैतिक रहता है, ऐसा नहीं कर सकती।

चौरीचौरा की घटना और उसके परिणामों ने हमें अहिंसा पर एक प्रणाली के रूप में सोचने के लिए विवश किया और हमने महसूस किया कि सिवनय अवज्ञा आंदोलन को स्थिगित करने के लिए गांधीजी ने जो तक किया है वह अगर ठीक है तो हमारे विरोधियों के हाथ में सदा ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की शक्ति बनी रहेगी जिससे कि वे हमें अपने संघर्ष को स्थिगित करने के लिए बाध्य कर सकें। यह दोष अहिंसात्मक प्रणाली का था या गांधीजी द्वारा की गई उसकी व्याख्या का ? आखिर वही तो इसके जन्मदाता थे! फिर उनसे ज्यादा कौन इस बात को समझ सकता था कि यह आंदोलन क्या है और क्या नहीं? और उनके बिना हमारे आंदोलन में रखा ही क्या था!

मैं हड़ताल के लिए पर्चे बांटने के अपराध में गिरफ्तार किया गया

था। उस समय यह कोई कानूनी अपराध नहीं था। मुझे कैंद की सजा मिली। तीन महीने बाद जेल में, जहाँ मेरे पिताजी और दूसरे लोग भी थे, मुझे बताया गया कि मेरे दण्ड पर पुनः विचार करनेवाला कोई अधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि मैं गलती से गिरफ्तार कर लिया गया था, अतः छोड़ दिया जाऊँगा। इस पर मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेरी ओर से किसी ने कोई पैरवी नहीं की थी। साफ मालूम होता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगित होने से जज लोग एकाएक कियाशील हो उठे हैं। अपने पिताजी को वहीं जेल में छोड़कर जाने में मुझे बड़ा दु:ख हुआ।

मैंने फौरन ही गांधीजी के पास अहमदाबाद जाने का निश्चय किया, किन्तु मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही वे गिरफ्तार कर लिये गए थे और मेरी उनकी मुलाकात साबरमती जेल में हुई। जिस समय उन पर मुक-दमा चल रहा था, मैं भी वहाँ मौजूद था। वह एक स्मरणीय अवसर था। और हममें से जो लोग वहाँ उपस्थित थे वे उसे कदापि नहीं भूल सकते। जज ने, जो कि एक अंग्रेज था, बड़ी मर्यादा और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया। गांधीजी ने अदालत में जो बयान दिया उसने सबको हिला दिया और जब हम वहाँ से लौटे तो हमारे हृदय का एक-एक तार कंपित हो रहा था। हमारे कानों में उनके स्पष्ट और सजीव शब्द गूँज रहे थे और हमारी आँखों के सामने वहाँ के दृश्य के अनेक उल्लेखनीय चित्र नाच रहे थे।

सन १९२४ के आरम्भ में एकाएक खबर मिली कि गांधीजी जेल में सक्त बीमार हो गए हैं। बाद में मालूम हुआ कि वह अस्पताल भेज दिये गए हैं और वहाँ उनका आपरेशन हुआ है। सारा भारत चिंता में डूब गया और हम भयभीत-से सांस रोके प्रतीक्षा करते रहे। अंत में संकट टल गया और देश के कोने-कोने से लोग गांधीजी को देखने के लिए पूना की ओर टूट पड़े। उस समय भी वह अस्पताल में ही थे और उन पर पहरा बैठा हुआ था, किन्तु उन्हें थोड़े-बहुत मित्रों से मिलने की अनुमित मिल गई थी। पिताजी

ने और मैने उनसे वहीं अस्पताल में भेंट की।

अस्पताल से वह जेल वापस नहीं भेजे गये। अभी वह अच्छे हो ही रहे थे कि सरकार ने उनकी कैंद की बची हुई मियाद रह कर दी और वह रिहा कर दिये गए। उस समय तक वह छः वर्ष में से लगभग दो वर्ष की सजा काट चुके थे। स्वास्थ्य-लाभ के लिए वह बम्बई के पास समुद्र किनारे पर जुह चले गये।

हमारा परिवार भी जुहू जा धमका और वहाँ हम समुद्र के किनारे एक छोटे-से तम्बू में जम गये। वहाँ कई सप्ताह तक रहे और एक लम्बे अर्से के बाद मनमाने ढंग से छुट्टी मनाने का अवसर मिला, क्योंकि वहां मैं समुद्र में तैर सकता था और तट पर दौड़ सकता था तथा सवारी कर सकता था। किन्तु हमारे वहाँ ठहरने का मुख्य अभिप्राय छुट्टी मनाना नही, बिल्क गांधीजी से विचार-विनिमय करना था। पिताजी ने उन्हें स्वराज पार्टी का दृष्टिकोण समझाना चाहा और उसके लिए अगर उनकी सिक्रय सहानुभूति नहीं तो कम-से-कम विरोधहीन सहयोग अवश्य प्राप्त करना चाहा। मैं भी अपने को परेशान करनेवाली कुछ समस्याओं पर प्रकाश डलवाने के लिए चितित था। मैं यह जानना चाहता था कि गांधीजी का भावी कार्यक्रम क्या होगा?

जुहू की वार्ता गांधीजी को स्वराजवादियों के पक्ष में खीचने या उन्हें उस दिशा में कण मात्र भी आर्कापत करने में सफल न हो सका। मैत्री-पूर्ण वार्ता और भद्रतापूर्ण सद्भावना-प्रदर्शन के बाद भी असलियत यही रही कि समझौता नहीं हो सका। उनमें मतभेद बना रहा और इस संबंध में समाचार पत्रों में वक्तव्य भी प्रकाशित करा दिये गए।

जुहू से मैं भी कुछ निराश होकर ही लौटा, क्योंकि गांधीजी ने मेरी एक भी शंका का समाधान नहीं किया । जैसा कि वह साधारणतः किया करते हैं, उन्होंने भविष्य की चिंता करने या कोई दूरस्थ कार्यक्रम बनाने से इन्कार कर दिया ।

गांधीजी जब से भारत के राजनैतिक क्षेत्र में अवतरित हुए, जनता की दृष्टि में उनकी लोकप्रियता कभी घटी नहीं। इसके विपरीत वह दिन-पर-दिन बढ़ती ही रही है। हो सकता है कि जनता उनकी इच्छाओं के

अनुसार कार्य न करती हो, क्योंकि मनुष्य अक्सर दुर्बल स्वभाव का होता है; फिर भी उसका हृदय उनके प्रति सद्भावना से ओतप्रोत रहा है। जब कभी उसकी निजी अवस्था अनुकूल होती है तभी वह बड़े-बड़े सामू-हिक आंदोलन ले खड़ी होती है, नहीं तो चुपचाप दबी पड़ी रहती है। कोई भी नेता जादूगर का डंडा घुमाकर शून्य में से जन-आंदोलन की उत्पत्ति नहीं कर सकता। जब जनता जाग्रत हो तभी नेता भी उसकी अवस्था से लाभ उठा सकता है। वह उसे तैयार कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता।

पढ़े-लिखे लोगों में गांधीजी की लोकप्रियता घटती-बढ़ती रहती थी। आगे बढ़ने का उत्साह जागने पर वे उनके पीछे-पीछे चल पड़ते हैं, किन्तु जब इस उत्साह की अनिवायं प्रतिक्रिया होती है तो वे टीका-टिप्पणी करने लगते हैं। इतने पर भी उनमें से अधिकांश लोग उनके आगे सिर झुकाते हैं। इसका एक कारण यह है कि उनके सामने कोई दूसरा। कारगर कार्यक्रम नहीं है। उदार दलवालों और उनसे मिलते-जुलते दूसरे दलों की कोई बिसात नहीं; आधुनिक युग में आतंकवादी हिसा में विश्वास करनेवालों का भी कोई स्थान नहीं; वे बेकार और पिछड़े हुए समझे जाते हैं। जहाँ तक समाजवाद का सवाल है, उसे अभी बहुत कम लोग जानते हैं। जहाँ तक समाजवाद के उच्च श्रेणी के सदस्य भय खाते हैं।

सन १९२४ के मध्य मे, कुछ दिनों के राजनैतिक मतभेद के बाद, मेरे पिताजी और गांधीजी में फिर पुराने सम्बन्ध स्थापित हो गए और बढ़ते- बढ़ते पहले से भी अधिक घनिष्ठ हो गए। उनमें चाहे कितना भी मतभेद क्यों न रहा हो, उनके मन में एक-दूसरे के लिए अधिक-से-अधिक आदर था। आखिर वह कौन-सी बात थी, जिसका वे इतना आदर करते थे? 'विचारधाराए' शीर्षक पुस्तक में, जो गांधीजी के कुछ चुने हुए लेखों का संग्रह है, मेरे पिताजी ने एक छोटी-सी भूमिका लिखते हुए अपने मन की बातों का थोड़ा-सा आभास दिया है। उन्होंने लिखा है— "साधुसंतो और दैवी पुरुषों की बात तो मैने सुनी है, किन्तु उनसे मिलने का सौभाग्य कभी नही मिला। मैं यह स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे इस प्रकार के प्राणियों की वास्त-

विक विद्यमानता में शंका है। मैं मनुष्यों और मानवोचित बातों में विश्वास करता हूँ। जो विचारधाराए इस पुस्तक में सुरक्षित की गई है वे एक मनुष्य से प्रवाहित हुई हैं और मनुष्योचित हैं। उनमें मानुषिक स्वभाव के दो महान् गुण दिखाई देते हैं—विश्वास और बल...

"आखिर इस सबका क्या नतीजा निकलेगा? यह एक ऐसे व्यक्ति का प्रश्न हैं जिसमें न विश्वास है, न बल । 'विजय या मृत्यु'—यह उत्तर उसके मन को नहीं भाता । . . . इधर वह विनीत और कृशकाय व्यक्ति दृढ़ विश्वास और अजेय बल के शिवतशाली आधार पर डटकर खड़ा होकर अब भी अपने देशवासियों को मातृभूमि के लिए त्याग करने और कष्ट सहने का संदेश दे रहा हैं। वह संदेश लाखों के हृदयों में गूज उठता हैं। . . . "

और अंत में उन्होंने स्विनवर्न की ये पंक्तियां उद्धृत की हैं---

"क्या हमारे साथ कोई राजसी आदमी नही—ऐसे आदमी, जिनका परिस्थित पर काबू हो ?"

स्पष्ट है कि पिताजी इस बात पर जोर देना चाहते थे कि वह गांधीजी का, सन्त या महात्मा नही, बल्कि मनुष्य के रूप में आदर करते हैं। स्वयं दढ-संकल्पी होने के कारण वह गांधीजी के आत्मिक वल की प्रशंसा करते थे। स्पष्ट दिखाई देता है कि कृश शरीरवाले उस छोटे-से आदमी के भीतर कोई चीज इस्पात की बनी हुई है, कोई चीज चटटान-जैसी है, जो प्रबल-से-प्रबल शारीरिक शक्ति के सामने नहीं झुकती। अपनी प्रभावहीन आकृति, अपनी छोटी धोती और अपने नंगे शरीर के बावजूद उसमें एक राजसीपन था जिसके सामने सभी लोग स्वेच्छा से सिर झुकाते थे। वह जानबुझ कर नम्प्र और विनीत बना रहता था, फिर भी उसमें बल और अधिकार था। इस स्थिति से वह पूर्णतः भिज्ञ था और कभी-कभी तो एक सम्प्राट की तरह आदेश भी दिया करता था जिसका पालन करना अनिवार्य था। उसकी शांत गहरी आंखें लोगों को अपनी ओर खींच लेती थीं और धीरे-धीरे उनके अन्तःप्रदेश में प्रवेश कर जाती थीं। उसकी साफ और निर्मल वाणी लोगों के हृदय को छु जाती थी और उनमें भावकतापूर्ण समर्थन की भावना जाग्रत कर देती थी। उसके श्रोताओं की संख्या एक हो चाहे असंख्य, उसका आकर्षण उन तक पहुँच ही जाता था और प्रत्येक के हृदय

में उसके प्रति आत्मिक सम्पर्क की भावना जाग्रत हो जाती थी। इस भावना का मस्तिष्क से बहुत ही कम सम्बन्ध था, क्योंकि गांधीजी लोगों के मस्तिष्क को भी आकर्षित करने की आवश्यकता की बिलकुल अवहेलना नहीं करते थे। किन्तू निश्चय ही उनकी दुष्टि में मस्तिष्क और तर्क का स्थान गौण था । लोगों को मुग्ध करने का यह काम किसी वाक्पट्ता अथवा लच्छेदार शब्दों द्वारा नहीं होता था। गांधीजी की भाषा सदा सरल और विषय-संगत होती थी। किसी अनावश्यक शब्द का प्रयोग वह शायद ही कभी करते हों। लोगों को जो वस्तु जकड़ लेती थी वह थी गांधीजी की अतिशय सचाई और उनका व्यक्तित्व। उन्हें देख और सून कर ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर प्रबल शक्ति का एक अनन्त सागर लहरा रहा है। शायद उनके चारों तरफ एक ऐसी परम्परा खड़ी हो गई थी जो अनुकुल वातावरण को जन्म देने में सहायक होती थी। सम्भव था कि इस परम्परा से अनिभन्न और वातावरण से सामंजस्य न रखने वाले किसी अजनबी पर उनकी मोहनी का विलक्ल या इतना प्रभाव न पड़ता। फिर भी गांधीजी का एक बहुत बड़ा गुण यह था और है कि वह अपने विरोधियों को जीत लेते हैं या कम-से-कम उन्हें निश्शस्त्र कर देते हैं।

गांधीजी को मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों में बहुत ही कम सुन्दरता या कला दिलाई देती थी। उनकी दृष्टि में ताजमहल और कुछ नहीं, बिल्क जबरदस्ती कराई गई मेहनत का प्रतीक मात्र था। उनकी सूंघने की शिक्त भी दुर्बल थी। फिर भी उन्होंने अपने ढंग पर जीवन की कला का पता लगा लिया था और अपने जीवन को कलामय बना लिया था। उनके प्रत्येक इंगित में एक अर्थ और शोभा थी और असत्य तो उसे छू भी नहीं गया था। उनके व्यवहार में कोई खुरदरापन या तीक्ष्णता नहीं थी। उनमें उस भद्देपन का भी अभाव था जो दुर्भाग्यवश हमारे मध्यम श्रेणी के लोगों का एक विशेष गुण है। स्वयं आंतरिक शांति प्राप्त कर लेने के बाद उसे उन्होंने औरों तक पहुँचाया और जीवन के कष्टजित मार्गों पर वह दृढ़ता और निर्भयता के साथ बढ़ते रहे।

उनमें और मेरे पिताजी में कितना अंतर था ! किन्तु मेरे पिताजी

में भी व्यक्तित्व का बल और एक प्रकार का राजसीपन था। स्विनवर्न की जो पंक्तियां उन्होंने गांधीजी के लिए उद्धृत की थी उनका प्रयोग स्वयं उनके लिए भी हो सकता था। जिस किसी सभा मे वह भाग लेते थे, जनता के आकर्षण के केन्द्र बन जाते थे। टेबल पर जिस जगह भी वह वैठते थे वही जगह, जैसा कि बाद में एक प्रसिद्ध अग्रेज जज ने कहा था, मस्य अतिथि की जगह बन जाती थी। वह न तो विनीत थे, न नम्प्र, और न ही गांधीजी की तरह अपने से मतभेद रखनेवालों को छोड़ देते थे। उनकी यह राजसी प्रवृत्ति ऐसी नही थी कि जिसका उन्हे स्वय ज्ञान हो। बहत-से लोग उनके कट्टर आज्ञाकारी और बहुत-से कट्टर विरोधी थे। उनके प्रति तटस्थ रहना असंभव था। उन्हें या तो पसन्द किया जा सकता था, या नापसन्द । उनका माथा चौड़ा, होठ कमे हुए और ठोड़ी दढ़ता की सूचक थी। इटली के अजायबघरों में रोमन सम्प्राटो की जो ऊपरी धड़ की मूर्तियां रखी हैं, उनसे वह बहुत मिलते-जुलते थे। इटली के बहुत से मित्रों ने, जिन्होंने हमारे पास उनका चित्र देखा, इस सादश्य का उल्लेख किया। खास तौर से बाद की उम्प्र में जब उनके बाल सफेद हो गये थे--मेरी तरह उन्होंने अपने बाल कटवाये नही थे--उनमें एक तेज और शाही ढंग था जो आजकल के संसार में ढुढ़े नहीं मिलता। मैं समझता हूँ कि मैं उनके साथ पक्षपात कर रहा हूँ, किन्तु क्षुद्रता और दुर्बलता से भरे हुए इस संसार में मुझे उनकी उत्कर्षकारी उपस्थित का अभाव बड़ा अखरता है। आज मैं उनके उस शाही ढंग और अपूर्व बल को निरर्थक ही ढुढ़ने का प्रयत्न करता है।

मुझे याद है कि कभी सन् १९२४ मे मैंने पिताजी की एक तस्वीर गांधीजी को दिखाई थी। उन दिनों उनकी स्वराज्य पार्टी से खीचा-तानी चल रही थी। इस चित्र में पिताजी के मूछ नही थी और उस समय तक गांधीजी ने उन्हें सदा शानदार मूछ के साथ देखा था। उस चित्र को देखकर वह जैसे चौंक-से पड़े और उसे बड़ी देर तक आंख गड़ाये देखते रहे, क्योंकि मूछ के हट जाने से पिताजी के मुँह और ठोड़ी की कठोरता दिखाई देने लगी थी। गांधीजी ने कुछ-कुछ रूखी हॅसी के साथ कहा कि अब पता चला कि मझे किससे लोहा लेना है। फिर भी आंखों और बरा-

बर हॅसने से पड़ी हुई रेखाओं के कारण उनका चेहरा कुछ मुलायम दिखाई देता था। किन्तु कभी-कभी वे आंखें चमक उठती थीं।

दिसम्बर, १९२४ में कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव में हुआ, जिसके अध्यक्ष गांधीजी थे। गांधीजी का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना एक प्रकार से उच्चतम स्वर पर पहुंचकर नीचे उतरना था, क्योंकि वह तो स्थायी रूप से उसके महाध्यक्ष थे।

## भारत की जनता से संबंध

कुछ वर्ष के लिए खादी का प्रचार ही गांधीजी का मुख्य कार्य रहा था और इस उद्देश्य से उन्होंने सारे देश में दूर-दूर तक दौरा किया था। उन्होंने हर प्रांत को एक-एक करके लिया था और वह हर जिले के हर शहर और दूर-दूर के देहातों तक में गये थे। सब जगह उन्हें देखने और सुनने के लिए विशाल जन-समुदाय उमड़ पड़ता था और उनके कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को पहले से ही बहुत काम करना पड़ता था। इस तरह उन्होंने भारत का कई बार दौरा किया है और इस विशाल देश के कोने-कोने को उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक और पूर्वी पर्वतों से लेकर पश्चिमी सागर तक जान लिया है। मैं समझता हूँ कि भारत में जितना भ्रमण उन्होंने किया है उतना किसी और ने कभी नही किया।

पूर्व काल में बहुत बड़े-बड़े यात्री होते थे, जो सदा चलते ही रहते थे। उनमें यात्रा की एक प्रकार की लालसा-सी लगी रहती थी; किंतु उनके आवागमन का साधन वड़ा धीमा था और जितना रेल और मोटर से एक साल में भ्रमण किया जा सकता है उतना वे जीवन भर मे भी शायद ही कर पाते थे। गांधीजी रेल और मोटर से भ्रमण किया करते थे, किंतु उनकी यात्रा इन्हीं तक सीमित नहीं थी। वह पैदल भी चला करते थे। इस रीति से उन्होंने भारत और भारतीय जनता के संबंध में अनोखा ज्ञान प्राप्त कर लिया और इसी रीति से भारत के करोड़ों लोग उनसे मिले और उनके सम्पर्क में आये।

सन् १९२९ में गांधीजी अपनी खादी-यात्रा पर युवतप्रांत आये और साल के उस सबसे गरम मौसम में वहां कई हफ्ते ठहरे। थोड़े-थोड़े दिनों खादी-यात्रा के लिए मैं उनके साथ कई बार रहा और यद्यपि मेरे लिए यह कोई नया अनुभव नही था तथापि मैं उन बड़ी-बड़ी भीड़ों को देखकर चिकत रह जाता था, जो उन्हें सुनने के लिए सब जगह उमड़ पड़ती थीं। यह बात विशेषरूप से गोरखपुर आदि पूर्वी जिलों में दिखाई देती थी, जहां विशाल जनसमूहों को देखकर टिड्डी-दल का स्मरण हो आता था। देहातों में मोटर से जाते समय हमें रास्ते में हर पांच मील पर दस से लेकर पच्चीस हजार आदिमयों तक की भीड़ मिलती थी और उस दिन की मुख्य सभा में तो उनकी गिनती लाख से भी ऊपर चली जाती थी। उन दिनों लाउडस्पीकरों की सुविधा नहीं थी, सिवा इसके कि कभी-कभी किसी बड़े शहर में इनका प्रबन्ध हो जाता था। इसिलए इतनी बड़ी-बड़ी भीड़ में प्रत्येक व्यक्ति के पास तक आवाज का पहुंचना बिल्कुल असंभव था। शायद जनता कुछ सुनने की आशा भी नहीं रखती थी; वह महात्माजी को देखकर ही संतुष्ट हो जाती थी। अक्सर गांधीजी बहुत ही संक्षेप में बोला करते थे और अपनेको अनावश्यक श्रम से बचाते थे, नहीं तो हर दिन और हर घंटे इस तरह काम करना कैसे सम्भव हो सकता था?

मैं गांधीजी के साथ सब जगह नही गया, क्योंकि न तो मैं उनके कुछ विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता था और न उनके साथ चलनेवाले लोगो की संख्या को बढ़ाने मे ही कोई तथ्य था। वैसे मै भीड़ से घवराता नहीं था, लेकिन कोई ऐसी वात नहीं थी जिसके लिए मैं अपनेको धक्कम-धक्का में फंसाता और अपने पैरों को कूचलवाता जैसा कि गाधीजी के साथ चलनेवाले लोगों के भाग्य में बदा होता है । मुझे बहुत-सा दूसरा काम भी करना था और मैं अपनेको खादी-प्रचार के ही काम तक सीमित नही रखना चाहता था, क्योंकि देश की बढ़ती हुई राजनैतिक स्थिति को देखते हुए वह अपेक्षाकृत गौण मालूम पड़ता था। कुछ हद तक मुझे गांधीजी का अपने को अराजनैतिक समस्याओं में उलझाये रखना बुरा मालूम देता था और मैं उनके विचारों की पृष्ठभूमि को कभी नहीं समझ पाता था। उन दिनों वह खादी के काम के लिए रुपया इकट्ठा कर रहे थे और अक्सर कहा करते थे कि मुझे दरिद्रनारायण के लिए रुपया चाहिए । 'दरिद्रनारायण' का अर्थ है दरिद्रों का नारायण अर्थात् वह नारायण जो दरिद्रों में बसता है । शायद इससे उनका मतलब यह था कि वह गरीवों को घरेल उद्योग-धन्धों में लगाकर उनकी बेकारी को दूर करने में सहायता देना चाहते थे। किंतु उनके 'दरिद्रनारायण' शब्द के प्रयोग में एक प्रकार से दरिद्रता की

महत्ता झलका करती थी। वह कहा करते थे कि ईश्वर विशेषरूप से दिरद्रों का नारायण है, दिरद्र उसके प्रिय व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि इस संबंध में सब जगह यही धार्मिक भावना है। मुझे यह अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि दिरद्रता मुझे एक घृणित वस्तु मालूम होती थी, जिसे किसीके रूप में प्रोत्साहन देने की नहीं, बिल्क लड़कर जड़ से उखाड़ फेंकने की आवश्यकता थी। इसके लिए स्वभावतः उस सामाजिक पद्धित पर कुठाराघात करना आवश्यक था, जो न केवल गरीबी को सहन करती है, बिल्क उसे उत्पन्न भी करती है। जो लोग इस काम से बचते थे वे किसी-न-किसी रूप में निर्धनता का समर्थन अवश्य करते थे। वे केवल अभाव की बात सोच सकते थे और जीवन के समस्त आवश्यक पदार्थों से सम्पन्न संसार की कल्पना कर सकते थे। शायद उनके मत के अनुसार इस संसार में गरीब और अमीर सदा रहेंगे।

जब कभी इस विषय पर मेरी गांधीजी से बातचीत होती थी वह इस बात पर जोर देते थे कि धनवानों को अपने धन को गरीबों की थाती समझना चाहिए। यह एक बहुत ही पुराना दृष्टिकोण था और हम इसे अक्सर भारत में और मध्यकालीन यूरोप में भी पाते हैं।

२६ जनवरी, १९३० को स्वतन्त्रता-दिवस मनाया गया और उसने बिजली की चमक की तरह हमें देश की सचाई और उत्साहपूर्ण मनो-स्वतन्त्रता-दिवस स्थिति का दर्शन करा दिया । जगह-जगह बड़ी-बड़ी भीड़ों का जमा होना और उनमें भाषण या जनता के उद्बोधन के बजाय शांत और सौम्यता के साथ स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा का लिया जाना—यह सब अधिक प्रभावोत्पादक था । इससे गांधीजी को आवश्यक प्रोत्साहन मिला और उन्होंने जनता की नब्ज पर हाथ रखने की अपनी चतुरता से समझ लिया कि अब काम करने का समय आ गया है । इसके पश्चात् एक के बाद दूसरी घटना बड़ी तेजी से घटी—ठीक वैसे ही जैसे एक नाटक की घटनाएं चरमांत की ओर बढ़ती हैं।

जैसे-जैसे सविनय अवज्ञा के दिन पास आते गये और वातावरण में एक विचली-सी व्याप्त होती गई वैसे-वैसे हमारा घ्यान सन् १९२१-२२ के आंदोलन और चौरीचौरा की घटना के बाद उसके सहसा स्थिगित होने की ओर जाता रहा। देशवासी अब पहले से अधिक अनुशासन सीख गये थे और संघर्ष की रूपरेखा को अधिक स्पष्ट रूप से समझने लगे थे। उसकी कला भी अब कुछ-कुछ समझ में आने लगी थी, किंतु गांधीजों के दृष्टिकोण से इससे भी बड़ी बात यह थी कि हर आदमी पूरी तरह से समझ गया था कि अहिंसा के लिए गांधीजी के हृदय में एक जबर्दस्त सचाई और लगन हैं। इस संबंध में अब किसीको सन्देह नहीं रह गया जैसा कि दस साल पहले कुछ लोगों को था; इतने पर भी हमें यह निश्चय कैसे हो सकता था कि कहीं एकाएक या किसी षड्यन्त्र के फलस्वरूप हिंसा नहीं फूट पड़ेगी? और यदि ऐसी कोई घटना हुई तो उसका हमारे आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या पहले की तरह वह इस बार भी सहसा बंद कर दिया जायगा? यह संभावना सबसे ज्यादा घबराहट पैदा कर रही थी।

गांधीजी ने शायद इस प्रश्न पर भी अपने ढंग से विचार कर लिया था; लेकिन जिस समस्या से उन्हें परेशानी थी—जैसाकि मैं उनसे इधर-उधर की बातों में समझ पाया था—उसे उन्होंने कुछ और ही रूप में रखा।

उनकी समझ में देश की स्थिति को सुधारने का एकमात्र ठीक तरीका अहिंसा का तरीका था और यदि उसका उचित रूप से पालन किया जाय तो वह एक अचूक तरीका था। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि इस पद्धित की किया और सफलता के लिए विशेष अनुकूल परिस्थिति प्रयोजनीय हैं और बाहरी स्थितियों के अनुकूल न होने पर उसकी परीक्षा नहीं करनी चाहिए। इससे निष्कर्ष यह निकला कि अहिंसात्मक पद्धित सब परिस्थितियों के लिए नहीं हैं और इसलिए न तो विश्वव्यापी हैं न अचूक। यह निष्कर्ष गांधीजी के लिए असह्य था, क्योंकि उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास था कि अहिंसा की पद्धित एक सर्वव्यापी और अचूक पद्धित हैं और इसलिए बाह्य परिस्थितियों के प्रतिकूल होने पर भी, यहांतक झगड़े और हिंसा के समय भी, उसका अवश्य प्रयोग होना चाहिए। भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अनुसार उसकी कार्य-रीति में तो परिवर्तन किया जा सकता हैं, किंतु उसे बंद करना उसकी असफलता को स्वीकार करना है।

शायद वह कुछ ऐसे ही ढंग पर विचार किया करते थे, किंतु मैं उनके विचारों के संबंध में कुछ निश्चित रूप से नहीं कह सकता। उनकी बातों से हमें लगता तो यही था कि उनकी विचारधारा में कुछ-कुछ परिवर्तन आ गया है और सिवनय अवज्ञा के आरम्भ हो जाने पर किसी आकिस्मिक हिंसा-वृत्ति के कारण बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी; किंतु अगर हिंसा किसी रूप में आंदोलन का ही अंग बन जाय तो निस्संदेह वह आंदोलन एक शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं रह जायगा और उसकी कार्रवाइयों को कम करना या बदलना होगा। गांधीजी के इस आश्वासन ने हममें से बहुतों को काफी संतुष्ट कर दिया।

अब जो बड़ा सवाल हमारे सामने रह गया था, वह था आरम्भ कैसे किया जाय? सिवनय अवज्ञा को किस रूप में ग्रहण किया जाय कि वह कारगर, परिस्थितियों के अनुकूल और जनता को प्रिय सिद्ध हो। और तब महात्माजी ने संकेत किया।

एकाएक नमक एक रहस्यपूर्ण, एक बलवान शब्द बन गया। नमक-कर पर आघात करने और नमक-कानून तोड़ने का निश्चय किया गया। इससे हम चिकत रह गये और एक राष्ट्रीय आंदोलन का साधारण नमक से ठीक-ठीक मेल नहीं बैठा सके । दूसरी आश्चर्यजनक घटना गांधीजी की 'ग्यारह सूत्रों' की घोषणा थी। जब हम स्वतन्त्रता की बातें कर रहे थे तो थोड़े-से राजनैतिक और सामाजिक सुधारों की सूची बनाने का क्या मत-लब था, चाहे वे सुधार अच्छे ही क्यों न थे ? क्या इस शब्द का प्रयोग करते समय गांधीजी का भी वही मतलब हुआ करता था जो हमारा? या हमारा कुछ और अभिप्राय था ? बहस करने के लिए समय नहीं था, क्योंकि घटनाओं का ऋम आरम्भ हो गया था, भारत में तो वे हमारी आंखों के सामने ही राजनैतिक रूप धारण कर दिन-पर-दिन आगे बढ रही थीं और भारत से बाहर संसार के अन्य देशों में भी तेज़ी से बढ रही थीं और उसे एक भयंकर आर्थिक संकट के जाल में कसती जा रही थीं, यद्यपि इस बात को हम उस समय समझ नहीं पाये थे। कीमतें गिर रही थीं, शहर-वाले अतिशय लाभ का संकेत समझकर प्रसन्न हो रहे थे, किंतु किसान और आसामी उसे घबराहट के साथ देख रहे थे।

इसके बाद गांधीजी की वाइसराय से लिखा-पढ़ी हुई और नमक का कानून भंग करने के लिए साबरमती-आश्रम से डांडी की तरफ कूच आरम्भ

हुआ । जैसे-जैसे आगे बढ़ते हुए इस यात्री-दल के रोज-रोज के समाचार आते रहे वैसे-वैसे देश में उत्तेजना फैलती गई । संघर्ष अब बिल्कुल समीप आ गया था और उसके अन्तिम प्रबन्ध करने के लिए अहमदाबाद में कांग्रेस महासमिति की एक बैठक की गई । संघर्ष का नेता उसमें मौजूद नहीं था, क्योंकि उस समय वह यात्रियों के एक जत्थे के साथ समुद्र की ओर बढ़ रहा था।

अन्तिम तैयारी करने के बाद कांग्रेस-महासमिति के सदस्यों ने अह-मदाबाद में एक दूसरे से अलविदा की, क्योंकि किसीको पता नहीं था कि आगे हम कब और कैंसे मिलेंगे और कभी मिर्लेंगे भी या नहीं। कांग्रेस महासमिति के नये निर्देशों के अनुसार स्थानीय तैयारियों को अन्तिम रूप देने के लिए और, जैसा कि सरोजिनी नायडू ने कहा, जेल-यात्रा के निमित्त अपने दांत साफ करने के श्रुशों को तैयार रखने के लिए हम जल्दी-जल्दी अपने-अपने ठिकानों को भागे।

लौटते समय मैं और पिताजी गांधीजी से मिलने गये । उस समय वह अपने जत्थे के साथ जम्बूसर में थे । वहां हम उनके साथ कुछ घण्टे रहे, जिसके बाद वह दलबल सहित खारे समुद्र की यात्रा के अगले पड़ाव की ओर चल दिये । उस रूप में मेरे लिए उनकी वह अंतिम झलक थी—हाथ में डंडा लिये वह अपने अनुयायियों के आगे-आगे मजबूत कदम और शांतिपूर्ण किन्तु निश्चल दृष्टि से चल रहे थे । निश्चय ही वह हृदय को हिला देनेवाला दश्य था।

सन् १९१९ की घटनाओं की याद में हर साल (सत्याग्रह-दिवस से जिल्यांवाला बाग दिवस तक का) जो राष्ट्रीय सप्ताह मनाया जाता है, उसकी पहली तारीख छः अप्रैल थी। उसी दिन गांधीजी ने डांडी के समुद्र-तट पर नमक-कानून को भंग करना आरम्भ किया और तीन या चार दिन बाद सभी कांग्रेसी संस्थाओं को ऐसा ही करने और अपने-अपने क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आरम्भ करने की अनुमति दे दी गई।

ऐसा मालूम होता था मानो सहसा बसन्त छा गया । देश के शहर-

शहर और गांव-गांव में नमक बनाने की चर्चा थी और नमक तैयार करने के लिए बड़े-बड़े विचित्र तरीके काम में लाये जा रहे थे। इस सम्बन्ध में हम जानते तो बहुत कम थे, इसलिए जहां से सम्भव होता था वहीं से कुछ पढ़-पढ़ाकर, पर्चे बांट-बांटकर हिदायतें देते थे। हम बर्तन और कड़ाहे इकट्ठा करते थे और अन्त में थोड़ा-बहुत नमक तैयार कर ही लेते थे । उसीको हम विजय के उन्माद में उठाये फिरते थे और ऊंचे-ऊंचे दामों पर नीलाम कर देते थे। चीज अच्छी तैयार होती या बुरी, इसका कोई सवाल नहीं था। असली काम मनहस नमक-कर को तोड़ना था और इस कार्य में हमें सफलता मिली, चाहे हमारे द्वारा तैयार किया गया नमक निम्न कोटि का ही क्यों न था। जब हमने देखा कि जनता में अगाध उत्साह है और नमक बनाने का काम घास की आग की तरह फैलता जा रहा है तो हमें इस बात पर लज्जा आई कि जब गांधीजी ने पहले-पहल नमक बनाकर नमक-कानुन को भंग करने का प्रस्ताव रखा था तो हमने उनकी कार्य-क्षमता पर शंका प्रकट की थी। आज हम उनके जनता को प्रभावित करने और उससे संगठित रूप से काम कराने के आश्चर्यजनक कौशल को देखकर स्तम्भित रह गये।

सन् १९३० का वह साल नाटकीय स्थितियों और जोश दिलानेवाली घटनाओं से भरा हुआ था। हमें सबसे अधिक आश्चर्य गांधीजी की समस्त जनता में प्रेरणा और उत्साह भरने की विस्मयकारी शक्ति पर हुआ। उनमें मानों एक मोहिनी थी और हमें गोखले के उन शब्दों का स्मरण हो आया, जिनका उन्होंने एक बार गांधीजी के लिए प्रयोग किया था। उन्होंने कहा था—"इनमें मिट्टी के धोंधे से बड़े-बड़े बहादुरों का निर्माण करने की शक्ति हैं।" राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक कार्य-प्रणाली के रूप में शांत सिवनय अवज्ञा आंदोलन अपनी उपयोगिता सिद्ध कर चुका था और देश भर में—मित्रों और शत्रुओं दोनों के हृदय में—यह मौन विश्वास उत्पन्न हो गया कि हम विजय की ओर बढ़ रहे हैं। जो लोग आंदोलन में सिक्रय भाग ले रहे थे उनमें एक विचित्र उत्तेजना भरी हुई थी और यह उत्तेजना कुछ-कुछ जेलों तक में पहुंच गई थी। साधारण कैंदी कहते थे—'स्वराज्य आ रहा है' और इस आशा में कि इससे उन्हें

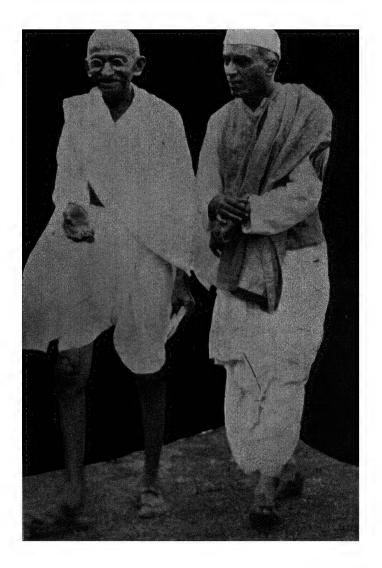

कुछ लाभ होगा वे उसकी बेचैनी के साथ प्रतीक्षा करते रहे। जेलवाले भी बाजार की चर्चाओं को सुनकर यह उम्मीद करने लगे थे कि स्वराज्य निकट है। जेल के छोटे-छोटे अधिकारी कुछ ज्यादा परेशान दिखाई देने लगे थे।

६ फरवरी, १९३१, को—ठीक उसी दिन और शायद ठीक उसी समय जब मेरे पिताजी की मृत्यु हुई—गोलमेज कान्फ्रेंस के भारतीय सदस्यों का एक दल बम्बई लौटा । श्रीनिवास शास्त्री, सर तेज बहादुर सप्रू और शायद कुछ और लोग, जिनकी मुझे याद नहीं हैं, सीधे इलाहाबाद आये । गांधीजी और कांग्रेस-कार्यसमिति के कुछ सदस्य पहले से ही वहां थे । हमारे घर पर कुछ प्राइवेट बैठकें हुईं, जिनमें गोलमेज कांग्रेस में किये गए कामों का ब्योरा दिया गया।

गोलमेज कांफेंस के निर्णयों का कोई महत्व नहीं, यह मत हमारा पहले भी था और अब उसीकी पुष्टि हुई। उस समय किसीने—मुझे याद नहीं किसने—यह सुझाव रखा कि गांधीजी वाइसराय को पत्र लिखकर उनसे मुलाकात की अनुमित मांगें और साफ-साफ बातें करें। गांधीजी ऐसा करने के लिए तैयार होगये, यद्यपि मैं समझता हूं कि इस मामले में उन्हें कोई ज्यादा उम्मीद नहीं थी।

जो लोग गांधीजी से सहमत नहीं होते थे उनसे मिलना गांधीजी हमेशा पसन्द करते थे; लेकिन किसी एक आदमी से निजी मामलों पर या छोटे-छोटे सवालों पर बात-चीत करना और बात थी और विजयी साम्राज्यवाद का प्रतिनिधित्व करनेवाली ब्रिटिश सरकार जैसी अव्यक्तिगत संस्था से लोहा लेना और बात । गांधीजी इस बात को जानते थे और इसलिए वह लार्ड इविन से मिलने कोई ऊंची उम्मीद लेकर नहीं गये। सविनय अवज्ञा आंदोलन तब भी चल रहा था, किन्तु सरकार से विचार-बिनिमय होने की अधिक चर्चा होने के कारण उसकी उग्रता कुछ कम हो गई थी।

मुलाकात की व्यवस्था फौरन हो गई और गांधीजी यह कहकर दिल्ली के लिए रवाना हो गये कि अगर अस्थायी समझौते के लायक कोई गम्भीर बातचीत हुई तो कार्यसमिति के सदस्यों को बुला लूंगा। कुछ दिनों बाद हम सब दिल्ली बुलाये गये। वहां हम तीन हफ्ते रहे। इस बीच हमारी हर रोज बैठक होती थी, जिसमें हम देर तक विस्तार के साथ विचार-विनिमय करते थे। लार्ड इविन के साथ गांधीजी की जल्दी-जल्दी मुला-कातें होती थीं, लेकिन कभी-कभी तीन-तीन चार-चार दिन का अन्तर पड़ जाता था, इसका कारण शायद यह था कि इस बीच भारत सरकार लंदन-स्थित इंडिया आफिस से परामर्श करती थी। कभी-कभी छोटी-छोटी बातों—यहांतक कुछ शब्दों—के कारण प्रगति रुक जाती थी। इनमें से एक शब्द सविनय अवज्ञा आन्दोलन का 'स्थिगत किया जाना' था। गांधीजी यह बात हमेशा साफ-साफ कहते आये थे कि सविनय अवज्ञा का आन्दोलन सदा के लिए बन्द या छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि जनता के हाथ में वही एकमात्र शस्त्र है। फिर भी वह स्थिगत किया जा सकता था। लार्ड इविन को इस शब्द पर आपित्त थी। और वह उसे एक निश्चित रूप देना चाहते थे, जिसके लिए गांधीजी तैयार नहीं होते थे। अंत में 'सिलसिला बंद कर देना' शब्द का प्रयोग हुआ।

उन दिनों दिल्ली सभी तरह के लोगों का आकर्षण बनी हुई थी। वहां बहुत-से विदेशी—विशेष रूप से अमरीकी—पत्रकार थे। वे हमारी गांधीजी के उंचे नक्षत्र वृष्पी से कुछ-कुछ तंग आ गये थे और कहते थे कि गांधी-इविन-वार्ता के सम्बन्ध में हमें आपकी बिनस्बत नई दिल्ली के सेत्रेटेरियेट से ज्यादा खबरें मिल जाती हैं। यह एक सही बात थी। उन्हीं दिनों दिल्ली में बहुत-से उच्च श्रेणी के ऐसे लोग थे, जो गांधीजी को प्रणाम करने आते थे। इसका कारण शायद यह था कि उन दिनों गांधीजी के नक्षत्र ऊंचे हो रहे थे। इन लोगों को देखकर बड़ी हँसी आती थी; क्योंकि अबतक तो वे गांधीजी और कांग्रेस से बिल्कुल अलग रहे थे और अक्सर उनकी निन्दा भी करते आये थे और अब जल्दी-जल्दी अपनी भूल सुधारने चले थे। कांग्रेस ने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी और किसीको पता नहीं था कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है। फिर भी कांग्रेस और उसके नेताओं से बनाये रखने में ही अधिक बुद्धिमानी थी। एक साल बाद इन

लोगों में फिर परिवर्तन हुआ और वे चिल्ला-चिल्लाकर कांग्रेस तथा उसके सारे कार्य के प्रति अपनी प्रगाढ़ घृणा प्रकट करने लगे और कहने लगे कि उनका कांग्रेस से कोई सम्बन्ध नहीं।

घटनाओं ने सम्प्रदायवादियों तक को विचलित कर दिया और उन्हें कुछ-कुछ शंका होने लगी कि भावी व्यवस्था में शायद उन्हें अधिक प्रमुख स्थान न मिले। इसलिए उनमें से बहुत-से लोगों ने महात्मा गांधी के पास आकर विश्वास दिलाया कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर वे समझौता करने को बिल्कुल तैयार हैं और अगर गांधीजी पहल करें तो समझौता होने में कोई कठिनाई नहीं पड़ेगी।

गांधीजी से मिलने के लिए बड़े-बड़े समृद्धशाली लोग भी आये। उन्होंने मनुष्य-स्वभाव का एक दूसरा पहलू दिखलाया। यह पहलू अपने को परिस्थित के अनुकूल बना लेने का पहलू था। इन लोगों को जिस ओर से भी शक्ति और सफलता की सुगंध आती थी वे उसी ओर मुड़ जाते थे और उसका मुस्कराते हुए स्वागत करते थे। उनमें से बहुत-से तो भारत-स्थित ब्रिटिश सरकार के दृढ़ स्तम्भ थे। लेकिन यह जानकर संतोष होता था कि भारत में जो कोई भी सरकार फले-फूलेगी वे उसी-के दृढ़ स्तम्भ बन जायंगे।

उन दिनों नई दिल्ली में मैं अक्सर गांधीजी के साथ सवेरे टहलने जाया करता था। अक्सर वही एक ऐसा समय होता था जब कोई उनसे बातचीत कर सकता था, क्योंकि दिन का शेष भाग तो छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट जाता था और हर मिनट किसी आदमी या किसी काम के लिए निश्चित होता था। कभी-कभी सवेरे का टहलने का समय भी किसी मुलाकाती—विशेषकर विदेशी मुलाकाती—को या किसी ऐसे मित्र को दे दिया जाता था जो उनसे व्यक्तिगत परामर्श करने के लिए आता था। हम भूत, वर्तमान और विशेष रूप से भविष्य के सम्बन्ध में बहुत-सी बातें करते थे। मुझे याद है कि एक दिन उन्होंने कांग्रेस के भविष्य के सम्बन्ध में अपना विचार बताकर मुझे चिकत कर दिया था। मैं सोचा करता था कि स्वतन्त्रता मिल जाने पर कांग्रेस का कांग्रेस के रूप में आप-से-आप अंत हो जायगा। किन्तु उनका विचार यह था कि कांग्रेस को रहना

चाहिए, लेकिन एक शर्त पर—वह यह कि कांग्रेस अपने लिए एक आत्म-त्याग का कानून बना ले और यह निश्चय कर ले कि उसका एक भी सदस्य राज्यं की अधीनता में कोई वैतिनक पद स्वीकार नहीं करेगा और यिद कोई व्यक्ति राज्य में किसी अधिकारी का पद ग्रहण करना चाहेगा तो उसे कांग्रेस से अलग हो जाना पड़ेगा। इस समय मुझे ठीक भ्रे याद नहीं कि उन्होंने यह बात किस-किस तरह से समझाई, किन्तु उनका असली मन्तव्य यह था कि कांग्रेस अपने आत्म-त्याग के बल पर और चिन्ताहीन रहकर सरकार के कार्यकारी और अन्य विभागों पर बड़ा जबर्दस्त नैतिक दबाव डाल सकती है और उन्हें ठीक मार्ग पर रख सकती है।

यह एक असाधारण विचारधारा है, जिसे ग्रहण करना मेरे लिए मुक्किल है और जिससे अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की संस्था का (यदि उसकी कल्पना की जाय तो) किसी-न-किसी विशेष स्वार्थवाले व्यक्ति द्वारा दुरुपयोग अवश्य होगा। किन्तु यदि हम इसकी व्यावहारिकता के प्रश्न को छोड़ भी दें तब भी हमें इससे गांधीजी की विचारधारा की पृष्टभूमि को कुछ-कुछ समझने में सहायता अवश्य मिलती है।

गांघीजी के जनतन्त्र-विषयक विचार का जनसंख्या, बहुमत अथवा साधारण अर्थ में प्रतिनिधित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है। उसका आधार सेवा और त्याग है और उसमें नैतिक दबाव का प्रयोग होता है। गांधीजी का दावा है कि मैं "जन्म से ही जनतन्त्री हूं।" अगर यह दावा अपनेको गरीब-से-गरीब जनता के साथ पूरी तरह से मिला देने, उससे अच्छा जीवन बिताने की आकांक्षा न रखने और साथ-ही-साथ उसके स्तर तक पहुंचने की भरसक चेष्टा करने के बल पर कर सकता है तो मैं भी वह दावा करता हूं। यही गांधीजी की जनतन्त्रवादी की परिभाषा है। वह आगे कहते हैं:

"हमें यह बात समझ लेनी चाहिए कि कांग्रेस को जनतन्त्रीय रूप और प्रभाव प्राप्त करने का सौभाग्य इसलिए नहीं मिला है कि उसके वार्षिक अधिवेशनों में बहुत-से प्रतिनिधि और दर्शक आते हैं, बल्कि इस-लिए कि वह जनता की दिन-पर-दिन अधिक सेवा करती रही है। पश्चिमी जनतन्त्र यदि असफल सिद्ध नहीं हो चुका है तो इसमें सन्देह नहीं कि उसकी अग्नि-परीक्षा हो रही है। ईश्वर करे कि जनतन्त्र के सच्चे विज्ञान को जन्म देने का श्रेय भारत को मिले और वह उसकी सफलता का खुला प्रदर्शन कर सके।"

"भ्रष्टाचार और पाखंड जनतन्त्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए, जैसे कि निस्संदेह वे आजकल हैं। जनतन्त्र का सच्चा प्रमाण संख्या से नहीं मिलता। सच्चे जनतन्त्र में ऐसे व्यक्तियों की कम संख्या का होना असंगत नहीं है, जो जनता की अन्तर्भावना, आशा और महत्वा-कांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हों। मेरा मत है कि जनतंत्र का विकास जोर-जबर्दस्ती से नहीं हो सकता। जनतंत्र की भावना ऊपर से नहीं लादी जा सकती। उसका उद्गम अन्तर से ही होता है।"

निश्चय ही यह जनतंत्र पश्चिमी जनतंत्र नहीं हैं, जैसा कि गांधीजी स्वयं कहते हैं। फिर भी इसमें और साम्यवादी विचारधारा में कुछ समानता अवश्य है। ऐसे साम्यवादी बहुत ही कम हैं, जो जनसाधारण की असली जहरतों और इच्छाओं का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर सकते हों, चाहे जनसाधारण स्वयं भी उनसे अनभिज्ञ क्यों न हो। फिर भी यह समानता नाममात्र को ही है। सच पूछिये तो दोनों के दृष्टिकोण में जो अन्तर हैं वह इस समानता से कहीं अधिक हैं—विशेषतः कार्य-पद्धतियों और हिंसा के प्रयोग के संबंध में।

गांधीजी जनतंत्रवादी हों या न हों, इसमें संदेह नहीं कि वह भारत की किसान जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह इन लाखों किसानों की चेतनापूर्ण और अर्द्ध चेतनापूर्ण आकांक्षा के सार हैं। यह शायद प्रतिनिधित्व से भी कुछ अधिक ही है, क्योंकि गांधीजी उनकी आदर्शपूर्ण प्रतिमूर्त्ति हैं। फिर भी वह एक साधारण किसान नहीं हैं। कुशाग्रतम बुद्धि, सुन्दर भाव, उत्तम पसंद और विस्तृत दृष्टिकोण, अतिशय मानुषिक; फिर भी एक ऐसा संत जिसने अपनी लालसाओं और भावनाओं को कुचल दिया है, उन्हें अपना दास बनाकर आत्मिक प्रवाह में डाल दिया है; एक जबर्दस्त व्यक्तित्व जो लोगों को चुम्बक की तरह अपनी ओर खींच लेता है और उनमें वफादारी व प्रेम की उत्कट भावनाएं जाग्रत कर देता है—

ये हैं उसके गुण जो एक किसान से बिल्कुल भिन्न और परे हैं। लेकिन इन सब बातों के होते हुए भी वह सबसे बड़ा किसान है; उसका जीवन-संबंधी दृष्टिकोण किसानों जैसा है और वह किसानों जैसे ही अपनी आंखें जीवन के कुछ पहलुओं की ओर से बंद रखता है। लेकिन भारत किसानों का भारत है और इसलिए वह अपने भारत को खूब अच्छी तरह से जानता है, उसके हलके-से-हलके स्पन्दन को अनुभव करता है, स्थिति को ठीक-ठीक और अन्तःप्रेरणा से ही समझ लेता है। उसमें अनुकूल मनोवैज्ञानिक अवसर पर कार्य करने का अद्भुत कौशल है।

ब्रिटिश सरकार ही नहीं, बिल्क भारतीय जनता और अपने निकट-तम साथियों तक के लिए गांधीजी एक समस्या और एक पहेली थे। शायद दूसरे सभी देशों में आज वह असंगत मालूम दे, किंतु भारत आज भी पाप, मोक्ष और अहिसा की बात करनेवाले इस भविष्यवक्ता और धार्मिक व्यक्ति को समझता या पसंद करता है। भारत की पौराणिक गाथाएं ऐसे साधु-संन्यासियों की कहानियों से भरी पड़ी हैं, जिन्होंने अपने त्याग और अपनी तपस्या के बल पर इतनी सामर्थ्य प्राप्त कर ली कि उससे छोटे-छोटे देवताओं के सिहासन हिल उठे और स्थापित व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई। गांधीजी की आश्चर्यजनक स्फूर्ति और आन्तरिक शक्ति को मानों किसी अनन्त आध्यात्मिक स्रोत से प्रवाहित होते देखकर मुझे अक्सर इन गाथाओं का स्मरण हो आया है। निश्चय ही वह इस संसार के एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वह एक बिल्कुल भिन्न और दुर्लभ सांचे में ढले हुए मानव थे और अक्सर उनकी आंखों में से कोई अज्ञात वस्तु हमें घूरती प्रतीत होती थी।

भारत—देहाती भारत नहीं बल्कि शहरी और औद्योगिक भारत—पर भी किसानों की छाप हैं। अतः यह स्वाभाविक ही था कि भारतमाता अपने उस पुत्र को, जो उससे इतना मिलता-जुलता हैं किंतु फिर भी भिन्न हैं, अपना आराध्य और प्यारा नेता बनाती। उसने पुरानी और अर्द्धविस्मृत स्मृतियां जाग्रत कर दीं और भारतमाता को उसकी आत्मा का दर्शन करा दिया। वर्तमान की अंधकारपूर्ण विपदाओं में दबकर उसने विवशतापूर्ण वाणी और भूत तथा

भविष्य के अनिश्चित-से-स्वप्न बनाने में ही अपनी आत्मा को संतोष देना चाहा। किंतु गांधी ने आकर उसके मस्तिष्क को आशाओं से भर दिया, उसके क्षत-विक्षत शरीर को बल प्रदान किया और भविष्य एक आकर्षक दृश्य बन गया। जानस की तरह द्विमुखी बनकर उसने पीछे अतीत की तरफ और आगे भविष्य की ओर भी देखा और दोनों का एकी-करण करने का प्रयत्न किया।

हममें से बहत-से लोग इस कृषक दिष्टकोण से अलग हट गये थे और पूराने ढंग के विचारों, रीति-रिवाज तथा धर्म को अपने लिए विदेशी समझने लगे थे। हम अपनेको आधुनिक कहा करते थे और सब बातों को उन्नति और औद्योगीकरण, उच्चतर जीवन-मान तथा समृहवाद के दिष्टिकोण से देखा करते थे। हम किसानों के दिष्टिकोण को प्रतिगामी सम-झते थे और हममें से कुछ लोग, जिनकी कि संख्या बढ़ रही है, समाज-वाद और साम्यवाद का पक्ष लेने लगे। तो फिर हमने गांधीजी के साथ अपना राजनैतिक संबंध कैसे जोड़ा और किस तरह हममें से बहत-से लोग उनके कट्टर अनुयायी बन गये। इसका उत्तर आसान नही है और जो आदमी गांधीजी को नही जानता वह तो किसीके भी उत्तर से संतृष्ट नहीं हो सकता । व्यक्तित्व की परिभाषा नहीं की जा सकती । यह एक विचित्र शक्ति है, जिसका मनुष्य की आत्मा पर प्रभुत्व होता है। इस शक्ति की गांधीजी में बहलता है और जो लोग उनसे मिलने आते है उन्हें वह एक बिल्कुल भिन्न रूप में दिखाई पड़ते हैं। वह लोगों को अपनी ओर आक-षित कर लेते थे, किंतू अंततः यह इन लोगों का बौद्धिक विश्वास ही था जो उन्हें गांधीजी के पास ले आता था और वहां बनाये रखता था। वे उनके जीवन-संबंधी दर्शन या कितने ही आदर्शों से भी सहमत नहीं होते थे। अक्सर वे उन्हें समझते भी नहीं थे। किंतू गांधीजी ने जो काम बताया वह ऐसा था जो समझ में आ सकता था और पसन्द भी किया जा सकता था। इतने दिनों की लम्बी निष्क्रियता के बाद, जिसका हमारी राजनीति

जानस ग्रीक का एक देवता है, जिसके दो मुख होते हैं। एक आगे
 और दूसरा पीछे देखता है।

ने पोषण किया था, किसी भी प्रकार की कियाशीलता प्रिय हो सकती थी। ऐसी दशा में नैतिक प्रभा से चमकते हुए वीरतापूर्ण और उपयोगी कार्य में मस्तिष्क और हृदय को छूनेवाली एक दुर्दमनीय अपील का होना स्वाभाविक था। धीरे-धीरे उन्होंने विश्वास दिला दिया कि यह एक ठीक कार्य है और यद्यपि हमने उनके अध्यात्म को स्वीकार नहीं किया तथापि हम उनके साथ-साथ चले। कार्य को उसकी अंतर्भूत भावना से पृथक रखना शायद एक मुनासिब तरीका नहीं था और बाद में उससे मानसिक संघर्ष तथा कष्ट का होना अनिवार्य था। कुछ अनिश्चित रूप से हम यह आशा करते रहे कि गांधीजी, जो प्रधानतः एक कर्मशील व्यक्ति थे, जिनपर बदलती हुई स्थितियों का बड़ा प्रभाव पड़ता था, उसी मार्ग पर बढ़ेंगे जिसे हम ठीक समझते हैं। कुछ भी हो, वह जिस मार्ग का अनुसरण कर रहे थे वह उस समय तक ठीक था और यदि भविष्य में मतभेद हो भी तो उसकी पहले से ही आशंका करना मूर्खता होती।

इन सब वातों से सिद्ध हो जाता है कि हमारे विचार साफ और निश्चित नहीं थे। हमारी भावना सदा यही थी कि अगर हम अधिक तर्क-संगत है तब भी गांधीजी भारत को हमसे ज्यादा जानते हैं और जो आदमी जनता की इतनी जबदंस्त श्रद्धा और वफादारी हासिल कर सकता है उसमें अवश्य ही उस जनता की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं से सामंजस्य रखने की कोई बात होगी। हम सोचते थे कि यदि हम उनको विश्वास दिला सकते हैं तो जनता को भी बदल सकते हैं और उन्हें विश्वास दिलाना संभव मालूम होता था, क्योंकि अपने कृषक-दृष्टिकोण के बावजूद वह जन्म से ही विद्रोही थे। वह एक क्रान्तिकारी थे, उन्होंने महान् परिवर्तनों के लिए कमर कस रखी थी और वह परिणाम से भयभीत होकर कभी रुकते नहीं थे।

गांधीजी ने आलसी और भ्रष्ट जनता को अनुशासित और कर्मण्य बनाया—िकसी प्रकार का दबाव डालकर या आर्थिक प्रलोभन दिखाकर 'वासों के प्यारे कर्णधार' नहीं, बल्कि अपनी नम्प्र दृष्टि, अपने कोमल वचन, और इससे भी अधिक अपने व्यक्तिगत दृष्टांत से। मुझे याद है कि सन् १९१९ में अर्थात् सत्याग्रह के आरम्भिक

दिनों में बंबई के उमर सोबानी ने उन्हें 'दासों के प्यारे कर्णधार' कहकर पुकारा था। तबसे १२ साल बाद के समय में बड़ी-बड़ी बातें हो गई थीं। उमर इन परिवर्तनों को देखने के लिए जीवित नहीं रहे थे किंत् हम, जो कि उनसे अधिक सौभाग्यशाली थे, १९३१ के उन आरंभिक महीनों से अतीत की ओर हर्ष और अभिमान से देख रहे थे। १९३० का साल सचमुच ही एक बड़ा आश्चर्यजनक साल था और ऐसा मालुम होता था जैसे गांधीजी ने अपने जादू के डंडे से देश का रूप ही बदल दिया है। हममें कोई भी आदमी यह सोचने की मुर्खता नहीं करता था कि हमने ब्रिटिश सरकार पर अंतिम विजय प्राप्त कर ली है। हमारे हर्ष की भावना का सरकार से कोई संबंध नहीं था। हमें अपनी जनता पर अभिमान था-अपनी महिलाओं पर, अपने नौजवानों पर, और अपने बच्चों पर उन कार्यों के लिए जो उन्होंने आंदोलन के दिनों में किये थे। वह एक ऐसा आत्मिक लाभ था जो किसी भी समय और किसीके लिए भी बहुमूल्य हो सकता था। हम गुलामों और पददलितों के लिए तो उसका दुगुना मुल्य था और हम इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि कोई ऐसी बात न होने पाये जिससे यह लाभ हमसे छिन जाय।

जहांतक मेरा अपना सवाल है, गांधीजी की मुझपर सदा बड़ी कृपा रहती थी और मेरे पिताजी की मृत्यु ने तो उन्हें विशेष रूप से मेरे निकट ला दिया था। मुझे जो कुछ भी कहना होता था उसे उन्होंने बड़े धैर्य से सुना था और मेरी इच्छाओं को पूरा करने का भरसक चेष्टा की थी। इससे मैं यह सोचने लगा था कि शायद मैं और कुछ अन्य साथी उन्हें लगातार प्रभावित कर समाजवादी दिशा में खींचकर ले जा सकें। उन्होंने खुद कहा था कि जैसे-जैसे उनकी समझ में आता जायगा वैसे-वैसे वह धीरे-धीरे बढ़ते जायंगे। उस समय मुझे यह बात प्रायः अनिवार्य-सी मालूम होती थी कि वह समाजवाद के बुनियादी सिद्धांतों को अंगीकार कर लेंगे; क्योंकि मुझे उस समय की हिंसा, अन्याय, बर्बादी और विपदा से बचने की कोई सूरत नहीं दिखाई देती थी। समाजवाद की कार्य-पद्धित से वह असहमत हो सकते थे, किन्नु उसके आदर्श से नहीं। उन दिनों मैं ऐसा सोचा करता था, किन्नु अब समझ गया हूं कि गांधीजी के विचारों और समाजवादी

दृष्टिकोण में बुनियादी भेद है।

४ मार्च की रात को हम लोग आधी रात तक गांधीजी के वाइस-राय भवन से लौटने की प्रतीक्षा करते रहे। वह दो बजे लौटे और हमें जगाकर बताया कि समझौता हो गया है। हमने उस समझौते का मसविदा देखा। मैं उसकी अधिकांश धाराओं को जानता था, क्योंकि उनपर अक्सर वादिववाद हुआ था, किंतु ऊपर ही धारा २९ को देखकर मुझे जबर्दस्त धक्का लगा। उसमें संरक्षण आदि का उल्लेख था। मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उस समय मैंने कुछ नहीं कहा और हम सब सो गये।

कुछ और कहने-सुनने का सवाल ही नहीं था। काम हो चुका था और हमारा नेता अपना वचन दे चुका था। यदि हम उनसे असहमत भी थे तो कर क्या सकते थे? उन्हें हटा देते? उनसे संबंध तोड़ लेते? अपने मतभेद की घोषणा करते? ऐसा करने से किसी व्यक्ति विशेष को कुछ वैयक्तिक संतोष हो सकता था, किंतु उसका अंतिम निर्णय पर कुछ असर नहीं पड़ता। कम-से-कम उस समय के लिए तो सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर ही दिया गया था और जबिक सरकार यह कह सकती थी कि गांधीजी ने समझौता कर लिया है तो कार्यसमिति उस आंदोलन को आगे नहीं बढ़ा सकती थी। अपने दूसरे साथियों की तरह मैं भी इस आंदोलन को स्थिगत कर सरकार से अस्थायी समझौता करने

<sup>9</sup> ५ मार्च, १९३१ के दिल्ली-समझौते की घारा २ इस प्रकार है—
"जहांतक वैधानिक प्रक्तों का सवाल है, क्रिटिश सरकार की अनुमित से
भावी विचार-विनिमय के क्षेत्र का इसिलए उल्लेख किया जा रहा है कि
गोलमेज कांफ्रेंस में वैधानिक भारत सरकार की जिस योजना पर विचार
किया गया था, उसपर आगे विचार किया जा सके। उसमें जो योजना
दी गई है, 'संघ' उसका अनिवार्य अंग है। यही बात भारतीय उत्तरवायित्व और भारत के हित में ऐसी बातों के संरक्षण के सम्बन्ध में है
जैसे सुरक्षा, विदेशी मामले, अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत की आर्थिक
मर्यादा और उत्तरदायित्वों की पूर्ति।

के लिए तैयार था। हमारे लिए यह काम आसान नहीं था कि हम अपने साथियों को फिर जेल भेज दें या जो हजारों लोग जेल में थे उनके वहीं रह जाने का कारण वनें । कैंद कोई ऐसी सुन्दर जगह नहीं है जहां जिंदगी बिताई जाय, यद्यपि हममें से कुछ लोग अपनेको उसके लिए तैयार कर सकते हैं और उसकी घातक दिनचर्या की ओर से लापरवाही व्यक्त कर सकते हैं । इसके अलावा गांधीजी और लार्ड इविन के बीच तीन सप्ताह या उससे भी अधिक दिनों तक बातचीत चलते रहने से देश भर को यह आशा होने लगी थी कि समझौता होने ही वाला है। इस अवस्था पर आकर अगर समझौते की वार्ता टूट जाती तो सबको बड़ी निराशा होती। इसलिए कार्यसमिति के सभी सदस्य निश्चय ही एक अस्थायी समझौते के पक्ष में थे—अस्थायी समझौते से अधिक वह हो भी क्या सकता था—बशर्ते कि उससे हमारी कोई महत्वपूर्ण पराजय न होती।

दो बातें ऐसी थीं, जिनमें मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्पी थी। उनमें से एक यह थी कि हमारी स्वतन्त्रता की मांग किसी तरह भी ढीली न की जाय और दूसरी यह कि समझौते का युक्त प्रांत के गांवों पर क्या असर पड़ेगा। गांधीजी ने यह बात लार्ड इविन से बिल्कुल साफ कर दी थी। सरकार जो कर मांगती थी उसे देने में किसान असमर्थ थे। गांधीजी ने कह दिया था कि यद्यपि कर-विरोधी-आंदोलन बन्द कर दिया जायगा तथापि हम किसानों को अपनी सामर्थ्य से अधिक देने की सलाह नहीं दे सकते।

हमारे लक्ष्य—अर्थात् स्वतन्त्रता का भी प्रश्न था। मैने देखा कि समझौते की धारा २ के कारण यह उद्देश्य भी संकट में पड़ गया है। क्या यही चीज थी जिसके लिए हमारी जनता ने एक साल तक इतनी बहादुरी के साथ काम किया था? क्या वीरता से भरी हुई हमारी सारी बातों और हमारे सारे कार्यों का यही अंत होनेवाला था? क्या इसके लिए कांग्रेस का स्वतन्त्रता-दिवस-प्रस्ताव पास किया गया था और क्या इसीके लिए २६ जनवरी की प्रतिज्ञा इतनी बार दुहराई गई थी? उस रात मैं लेटा-लेटा इन्हीं बातों पर विचार करता रहा और मुझे अपने

हृदय में एक बहुत बड़े सूनेपन का अनुभव होता रहा, मानो कोई बहु-मूल्य वस्तु खो गई है और उसके वापस मिलने की आशा नहीं रह गई है ।

## संसार का अंत इसी ढंग से होता है। धमाके के साथ नहीं बल्कि मंद रुदन के साथ!

किसी और के जरिये से गांधीजी को मेरे क्षोभ का पता लग गया और उन्होंने मुझे अगले दिन टहलने के समय अपने साथ चलने को कहा। उस दिन हमारी उनकी वड़ी देर तक बातें हुई और उन्होंने मुझे यह विश्वास दिलाने का प्रयत्न किया कि हमने कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं खोई है और न हमारी कोई सैद्धान्तिक पराजय ही हुई है। उन्होंने समझौते की धारा २ की व्याख्या एक ऐसे विशेष ढंग से की जिससे वह हमारी स्वतन्त्रता की मांग के अनुकूल प्रतीत होने लगे । उनका तर्क मुख्यतः 'भारत के हित में शब्दों पर आधारित था । मुझे उनकी व्याख्या एक जबरदस्ती की व्या-**ख्या माल्**म हुई और मुझे संतोष नहीं हुआ, यद्यपि उनकी बातों ने मुझे शांत अवश्य कर दिया । समझौते की अच्छाइयों की बात तो अलग रही मैंने उनसे कहा कि हम लोगों को एकाएक अचम्भे में डाल देने की आपकी जो रीति है उससे मुझे भय लगता है । उनमें कोई ऐसी अज्ञात वस्तु थी जिसे १४ साल के निकटतम संपर्क के बाद भी मैं बिल्कूल नहीं समझ पाया था और जो मुझे भयभीत कर दिया करती थी। उन्होंने स्वीकार किया कि उनमे कोई ऐसी वस्तु हैं, कितु कहा कि मैं खुद इसका कोई जवाब नहीं दे सकता और न यह भविष्यवाणी ही कर सकता हं कि उसका क्या परिणाम निकलेगा ।

एक-दो दिन तक मै इसी तरह विचिलित रहा और समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। उस समय समझौते का विरोध करने या उसे रोकने का कोई प्रश्न नहीं था। वह अवस्था तो बीत चुकी थी और मैं इतना ही कर सकता था कि व्यवहार में उसे स्वीकार करते हुए सैद्धांतिक रूप से उससे अपनेको अलग कर लू। उससे मेरा अपना अहंकार तो शांत हो जाता, किंतु देश के बड़े प्रश्न के समाधान में कोई सहायता नहीं मिलती। इसलिए मैंने सोचा कि क्या यह अच्छा नहीं होगा कि जो कुछ

हो चुका है उसे मैं शिष्टतापूर्वक स्वीकार कर लू और उसकी अधिक-सेअधिक अनुकूल व्याख्या करूं जैसा कि गांधीजी ने किया था ? समझौते के
फौरन बाद ही उन्होंने अखबारनवीसों से मुलाकात करते हुए इसी व्याख्या
पर जोर दिया था और कहा था कि हम अब भी अपनी स्वतन्त्रता की
मांग पर दृढ़ हैं। लार्ड इविन के पास जाकर उन्होंने इस बात का स्पष्टीकरण भी कर लिया ताकि उस समय और भविष्य में कोई गलतफहमी न
होने पाये। उन्होंने लार्ड इविन से यह भी कह दिया कि अगर कांग्रेस गोलमेज कांग्रेंस में अपना कोई प्रतिनिधि भेजेगी तो इसी आधार पर इसी मांग को
प्रस्तुत करने के अभिप्राय भेजेगी। लार्ड इविन इस दावे को स्वीकार तो
नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने यह मान लिया कि कांग्रेस को उसे प्रस्तुत
करने का अधिकार है।

इसिलए मैंने समझौते को स्वीकार करने और उसके लिए पूरी लगन के साथ काम करने का निश्चय किया, यद्यपि ऐसा करने में मुझे काफी मानसिक संघर्ष और शारीरिक क्षोभ का सामना करना पड़ा। मुझे कोई बीच का रास्ता ही नहीं दिखाई देता था।

समझौते से पहले और उसके बाद भी गांधीजी की लार्ड इर्विन से जो मुलाकातें हुई थीं उनमें उन्होंने सिवनय अवज्ञा से संबंध न रखनेवाले सभी राजनैतिक कैदियों को छोड़ देने पर जोर दिया था। सिवनय अवज्ञा के कैदी तो समझौते की शर्त के अनुसार रिहा होनेवाले थे ही, लेकिन उनके सिवा हजारों और कैदी भी थे जिनमें से कुछको तो अदालती कार्रवाई के बाद कैद की सजा मिली थी और कुछ ऐसे थे जो बिना किसी आरोप, अदालती कार्रवाई या सजा के ही नजरबन्द थे। इनमें से अनेक तो कई वर्षों से ऐसे ही नजरबन्द चले आ रहे थे और इस तरह बिना मुकदमा चलाये ही कैद में रखने की प्रणाली पर सारे भारतवर्ष—और खास तौर से बंगाल में जहां कि इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा था—अतिशय कोध की भावना फैली हुई थी। गांधीजी ने इनकी रिहाई की पैरवी की थी और कहा था कि समझौते की शर्तों के मुताबिक न सही, कम-से-कम बंगाल में राजनै-तिक तनाव को कम करने और वहां अधिक शांतिपूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए इन कैदियों की रिहाई अत्यंत अपेक्षणीय है। किंतु सरकार

इसे मानने को तैयार नहीं थी।

कराची की कांग्रेस गांधीजी के लिए पहले की सभी कांग्रेसों से बड़ी व्यक्तिगत विजय थी। उसके अध्यक्ष, सरदार वल्लभभाई पटेल, भारत के सबसे अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली व्यक्तराची-कांग्रेस कितयों में से थे और उन्हें गुजरात में सफल नेतृत्व की प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी थी; फिर भी उस अधिवेशन के प्रधान व्यक्ति महात्माजी ही थे।

इस अधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव दिल्ली-समझौते और गोलमेज कांफ्रेंस के संबंध में था । चुंकि यह प्रस्ताव कार्यसमिति की ओर से रखा गया था, इसलिए मैंने उसे स्वीकार कर लिया, किंतु जब गांधीजी ने मुझसे उसे कांग्रेस के खुले अधिवेशन में उपस्थित करने को कहा तो मैने आनाकानी की । यह मेरे स्वभाव के विरुद्ध था, इसलिए मैंने मना कर दिया । पर बाद में मैंने सोचा कि यह स्थिति तो एक दुर्बल और असंतोषजनक स्थिति है। मुझे या तो इसके पक्ष में रहना है या इसके विरुद्ध; इस मामले में जनता को अनिश्चय में छोड़ना उचित नहीं। अतः बिल्कूल अन्तिम समय पर प्रस्ताव के खले अधिवेशन में प्रस्तुत किये जाने से कुछ मिनट पहले, मैंने उसे उपस्थित करने का निश्चय किया। अपने भाषण में मैने उस विशाल जन-समुदाय के सामने अपने मन की बात साफ-साफ रख देने की कोशिश की। यह बताते हुए कि मैंने उस प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया है, जनता से भी उसे स्वीकार करने की प्रार्थना की। वह भाषण, जो कि तात्का-लिक आवेश में दिया गया था और जिसमें बहुत ही कम अलंकार और शब्दा-डम्बर था, मेरे पहले के उन सभी भाषणों से अधिक सफल था जिन्हें मैंने ज्यादा सावधानी से तैयार करने के बाद दिया था। मैं दूसरे प्रस्तावों पर भी बोला-विशेष रूप से भगतिसह-संबंधी प्रस्ताव और बुनियादी अधि-कारों तथा आधिक नीति के प्रस्ताव पर।

किंवदंती यह है कि इस प्रस्ताव को—या कम-से-कम उसके एक बड़े भाग को साम्यवाद से सहानुभूति रखनेवाले किसी रहस्यपूर्ण व्यक्ति ने तैयार किया था और कराची में उसे मुझपर डाल दिया था, जिसके बाद मैंने गांधीजी को चुनौती दी थी कि या तो इसे स्वीकार कीजिये या दिल्ली समझौते के प्रश्न पर मेरे विरोध का सामना कीजिये और इसपर गांधी-जी ने मुझे शांत करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार कर िया था तथा उसे विषय-समिति के थके-मांदे सदस्यों के गले उतारकर आखिरी दिन कांग्रेस पर लाद दिया था।

जहांतक गांधीजी का सवाल है, मुझे उन्हें काफी घनिष्टता के साथ जानने का सौभाग्य मिला है और उन्हें चुनौती देने या उनसे सौदा करने का विचार मुझे पैशाचिक मालूम होता है। हम एक दूसरे के लिए अपने हृदय में स्थान निकाल सकते हैं या किसी विशेष मामले में एक दूसरे से पृथक् भी हो सकते हैं, किंतु हमारे पारस्परिक व्यवहार में कभी बजारू तरीकों का प्रयोग नहीं हो सकता।

## जेल-जीवन में बम-विस्फोट

सितम्बर १९३२ के मध्य में हमारे शांत और नीरस जेल-जीवन में सहसा बम-विस्फोट हुआ। ममाचार मिला कि रैमजे मैक्डोनैल्ड ने अपने सांप्रदायिक निर्णय में दिलत जातियों को पृथक् निर्वाचन का जो अधिकार दिया है उसके विरोध में गांधीजी ने आमरण अनशन करने का निश्चय किया है। जनता के हृदय को एकाएक धक्का पहुंचाने की उनमें कैसी अपूर्व क्षमता थी। सहसा मेरे मित्तिष्क में सभी प्रकार के विचार दौड़ गये। मेरी आंखों के सामने सभी तरह की संभावनाएं और संकटकालीन आवश्यकताएं नाच उठीं और उनसे मेरे चित्त का संतुलन बिल्कुल नष्ट हो गया। दो दिन तक मैं पूर्ण अन्धकार में रहा और उससे बाहर निकल्ने के लिए मुझे कहीं प्रकाश नहीं दिखाई दिया। गांधीजी के इस कार्य के परिणामों को सोचकर तो मेरा दिल बैठने लगता था। व्यक्तिगत रूप से भी चिंता कुछ कम नहीं थी। मुझे यह सोचकर बड़ी मानसिक वेदना होती थी कि शायद अब मैं उन्हें न देख सकूं। आखिरी बार मैंने उन्हें इंगलैंड जाते समय जहाज पर देखा था और उसको एक वर्ष हो गया था। क्या वही उनका अंतिम दर्शन सिद्ध होनेवाला था?

और तब मुझे इस बात पर बड़ी झुंझलाहट हुई कि उन्होंने अपने अंतिम उत्सर्ग के लिए एक गौण समस्या चुनी है। इसका हमारे स्वतन्त्रता संग्राम में क्या असर पड़ेगा? क्या इसके कारण, कम-से-कम कुछ समय के लिए, बड़े-बड़े प्रश्न पृष्ठ-भूमि में नहीं पड़ जायंगे? और यदि वह तत्कालीन उद्देश्य में सफल भी हो गये और दिलत जातियों के लिए संयुक्त निर्वाचन प्रणाली स्वीकार भी करा ली तो क्या उसकी प्रतिक्रिया नहीं होगी और लोगों में यह भावना जड़ नहीं पकड़ लेगी कि थोड़ा बहुत मिल ही गया है, अब कुछ समय के लिए कुछ और करने की आवश्यकता नहीं?

और क्या उनका यह काम सरकार द्वारा समिपित सांप्रदायिक निर्णय और दूसरी आम योजनाओं को नियमित मानने या अंशतः स्वीकार करने के बराबर नहीं होगा ? क्या उनका यह कार्य असहयोग और सिवनय अवज्ञा आंदोलन से सामंजस्य रखता है? इतने त्याग और वीरतापूर्ण प्रयत्नों के बाद क्या हमारा आंदोलन किसी अज्ञात वस्तु में विलीन हो जानेवाला है?

गांधीजी के इस प्रकार एक राजनैतिक प्रश्न पर धार्मिकता और भावु-कता के धरातल से विचार करने और उस संबंध में बार-बार ईश्वर का उल्लेख करने पर मुझे कोध आया । उन्होंने तो यहांतक कहा कि ईश्वर ने उनके उपवास की वास्तविक तिथि तक का संकेत कर दिया है । वह लोगों के सामने कैसा भयंकर दृष्टांत रख रहे थे।

अगर बापू मर गये तो भारत का क्या रूप होगा ? और उसकी राज-नीति कैसे चलेगी ? हमें अपने सामने एक भयावना और अंधकारपूर्ण भविष्य दिखाई दिया और जब मैंने उसपर विचार किया तो गेरा मन निराशा से भर गया।

इस प्रकार जब ऐरे मिस्तिष्क में हलचल मची हुई थी, मैं क्रोय और निरोशा लिये और जिस व्यक्ति ने यह उथल-पुथल मचायी थी उसके लिए मन में प्रेम छिपाये बराबर सोचता रहा। मेरी समझ में नही आता था कि क्या करूं और मैं सबके साथ—सबसे अधिक अपने साथ—चिड़चिड़ा बन गया था।

और तब मेरे साथ एक अजीव बात हुई । जिस मानसिक संकट ने एकाएक मुझे घेर लिया था उसका शमन हो जाने पर मुझे अपेक्षाकृत शांति का अनुभव हुआ और भविष्य मुझे उतना अंधकारपूर्ण नहीं दिखाई दिया । बापू में परिपक्व मनोवैज्ञानिक अवसर पर समयोचित कार्य करने की अद्भृत कुशलता थी और संभव था कि मैं उनके उपवास का—जिसका कि मैं उस रूप में अपने दृष्टिकोण से समर्थन नहीं कर सकता था—केवल उसके सीमित और संकुचित क्षेत्र में नहीं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय संघर्ष के त्र्यापक क्षेत्र में ही बड़ा महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलता । और, अगर बापू भी जाते तो हमारा स्वतन्त्रता-संग्राम आखिर चलता ही रहता । इसलिए जो भी हो हमें अपने

को तैयार और स्वस्थ रखना था। गांधीजी की मृत्यु तक का अविचलित रूप से सामना करने का निश्चय कर मैंने अपनेको शांत, मुस्थिर और संसार तथा समय के गर्भ में छिपी हुई सम्भावनाओं का सामना करने को तैयार पाया।

और तब देशभर में भयंकर उथल-पुथल मचने का समाचार मिला; हिन्दू समाज में उत्साह की एक जादू-जैसी लहर दौड़ गई और अस्पृश्यता का अंत निकट दिखाई दिया। मैंने सोचा कि यरवदा-जेल में बैठा हुआ यह सूक्ष्म-सा व्यक्ति कितना बड़ा जादूगर है और वह उस डोरी को खींचने में कितना प्रवीण है, जो जनसाधारण के हृदय को हिला देती है।

मेरे पास गांधीजी का एक तार आया। जेल की सजा मिलने के बाद उनका यह पहला संदेश था और इतने दिनों बाद उनके पास से समाचार पाकर मुझे बड़ा सहारा मिला। तार में लिखा था—

"इन याननापूर्ण दिनों में तुम सदा मेरी आंखों के सामने रहे हो। मैं तुम्हारी राय जानने को बड़ा उत्सुक हूं। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी राय को कितना मूल्यवान समझता हूं। स्वरूप के बच्चों और इन्दू से मिला था। इन्दू प्रसन्न और कुछ मोटी दिखाई देती थी। मैं भी ठीक हूं।तार से उत्तर दो।स्नेह"।"

यह एक असाधारण किंतु गांधीजी के स्वभाव के बिल्कुल अनुकूल बात थी कि उपवास का कष्ट उठाते समय और अपने-अपने कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी उन्होंने मेरी लड़की का और मेरी बहन के बच्चों का अपने यहां आने का उल्लेख किया और यहांतक लिखा कि इन्दिरा मोटी हो गई है। (मेरी बहन भी उन दिनों जेल में थी और ये सब बच्चे पूना में एक स्कूल में थे)। वह जीवन की उन बातों को कदापि नहीं भूलते, जो देखने में तो छोटी लगती हैं, किंतु वास्तव में जिनका अर्थ बहुत बड़ा होता है।

उसी समय मुझे यह भी समाचार मिला कि निर्वाचन-प्रणाली के संबंध में कुछ समझौता हो गया है। जेल के सुपरिटेंडेंट ने कृपा करके मुझे गांधीजी को उत्तर भेजने की अनुमति दे दी और मैंने उन्हें यह तार दिया— "आपके तार और साथ ही इस संक्षिप्त समाचार से कि किसी तरह का समझौता हो गया है, मुझे बड़ी राहत और खुशी हासिल हुई है। आपके उपवास के समाचार से पहले मुझे बड़ी मानसिक पीड़ा और उलझन हुई, किंतु अंत में आशा की विजय हुई और मेरे चित्त की शांति लौट आई। दमन के शिकार पददिलतों के लिए जो भी त्याग किया जाय थोड़ा है। स्वतन्त्रता की परीक्षा तो निम्नतम श्रेणी के लोगों की ही स्वतन्त्रता के आधार पर होनी चाहिए, किंतु भय है कि कहीं दूसरे प्रश्न हमारे एकमात्र लक्ष्य को आच्छादित न कर लें। मैं इस प्रश्न पर धार्मिक दृष्टिकोण में निर्णय करने में असमर्थ हूं। खतरा है कि कहीं दूसरे लोग आपके तरीकों से फायदा न उठावें, किंतु मैं एक जादूगर को सलाह देने की कल्पना भी कैसे कर सकता हं। प्रेम।"

पूना में जमा हुए विभिन्न लोगों ने एक पैक्ट (समझौते) पर हस्ताक्षर किये, जिसे ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने असाधारण स्फूर्ति के साथ स्वीकार हिरिजन-आंदोलन कर अपने पहले निर्णय को पैक्ट के अनुसार बदल दिया और गांधीजी का उपवास भंग हो गया। ऐसे पैक्ट और समझौते मुझे बहुत नापसन्द थे, किंनु मैने पूना-पैक्ट का हार्दिक स्वागत किया।

उत्तेजना कम हुई और हम एक बार फिर जेल के कम के अनुसार जीवन बिताने लगे। हिरजन-आंदोलन के समाचार मिलते रहे और गांधीजी जेल ही में बैठे-बैठे जो काम किया करते थे उनका भी पता चलता रहा, किंतु इनसे मुझे ज्यादा खुशी नहीं होती थी। यह तो कि है कि छुआछूत को दूर करने और दुःखी पददिलत जातियों को ऊपर उठाने के आंदोलन को अद्भुत गित प्राप्त हो गई थी—पूना-पैक्ट से उतनी नहीं जितनी कि सारे देश में व्याप्त एक धार्मिक युद्ध की लहर से। इस स्थित का हमें स्वागत करना चाहिए था। किंतु यह भी स्पष्ट हो गया था कि सिवनय अवज्ञा आंदोलन को क्षित पहुंची है। देश का ध्यान अन्य समस्याओं की ओर बंट गया था और कांग्रेसी कार्यकर्ता हरिजन-आंदोलन में लग गये थे। शायद उनमें से ज्यादातर लोग इस तरह के अधिक संरक्षित कामों में लगने का बहाना चाहते थे, जिनमें जेल जाने

या (जो कि इससे भी बुरा था) लाठिया म्वाने और जायदाद के जन्त होने का भय न हो। यह स्वाभाविक भी था और यह सोचना उचित नहीं था कि हमारे हजारों कार्यकर्ता हर समय जबर्दस्त तकलीफें उठाने और अपने घरों के तोड़-फोड़ तथा नष्ट किये जाने के लिए तैयार रहेंगे। फिर भी अपने महान आंदोलन को इस प्रकार घीरे-धीरे विनष्ट होते देखना हमारे लिए कप्टदायक था। सिवनय अवज्ञा का आंदोलन अब भी चल रहा था और कभी-कभी सामूहिक प्रदर्शन भी होते रहते थे; उदाहरण के लिए, कलकता कांग्रेस, जो १९३३ के मार्च-अप्रैल के महीने में हुई थी। गांधीजी यरवदा-जेल में थे, कितु उन्हें कुछ लोगों में मिलने और हरिजन-आंदोलन के लिए हिदायतें देने की कुछ विशेष रियायतें मिली हुई थी। इससे उनका जेल में होना उतना ही अखरता था, कितु इन सब बातों से मझे खिन्नता होती थी।

कई महीनो बाद, मई १९३३ के आरंभ में गांधीजी ने अपने इक्कीस दिनों का उपवास आरंभ किया। इस घटना के प्रथम समाचार से मुझे इक्कीस दिनों का उपवास किया। इस घटना के प्रथम समाचार से मुझे किर धक्का लगा था, कितु मैंने इसे एक अनिवार्य कर िल्या और अपनेको उसके लिए तैयार किया। मुझे इस बात पर भुंभलाहट मालूम होती थी कि गांधीजी एक बार उपवास करने का निश्चय कर चुके हैं और सार्वजनिक रूप से उसकी घोषणा भी कर चुके हैं तो लोग उनपर उससे त्यागने का जोर क्यों डालते हैं। उपवास की बात मेरी समझ में नही आया करती थी और यदि निश्चय करने से पहले मुझसे पूछा गया होता तो निश्चय ही मैंने उसका जोरों से विरोध किया होता। किंतु मैं गांधीजी के संकल्प को बड़ा महत्त्व दिया करता था और एक ऐसे निजी मामले में जिसका कि उनकी दृष्टि में बड़ा महत्त्व था, किसीका उनसे उस संकल्प को तोड़ने के लिए कहना मुझे वडा गलत मालूम होता था। इसलिए दु:की होते हुए भी मैंने उसे सहन कर लिया।

उपवास आरम्भ करने से कुछ दिन पहले गाधीजी ने मुझे एक पत्र लिखा था, जिसे पढ़कर मेरा जी भर आया । चूंकि उन्होंने उत्तर मांगा था, इसलिए मैंने उन्हें निम्नलिखित तार भेजा—

"आपका पत्र मिला । जिन मामलों को मैं नहीं समझता उनके संबंध में क्या कह सकता हूं । इस विचित्र देश में, जहां आप ही एकमात्र परिचित मार्गदर्शक हैं, मैं अपनेको खोया-खोया-सा पाता हूं । मैं अंबकार में अपने मार्ग को ढुढ़ने का प्रयत्न करता हूँ, किंतु ठोकर खाकर गिर पड़ता हूं । जो हो, मेरा प्रेम और मेरे विचार आपके साथ होंगे ।

मुझे उनका काम विल्कुल पमन्द नहीं था, किंतु मैंने अपनी इस भावना को भरमक दबाने का प्रयत्न किया। मैं उन्हें ठेम नहीं पहुंचाना चाहता था, फिर भी मैंने महमूम किया कि मेरा सदेश हर्पयुक्त नहीं है और अब जबिक उन्होंने इस भयंकर अग्नि-परीक्षा मं में होकर गुजरने का संकल्प कर लिया है और सम्भव है कि इसमें उनकी जान तक चली जाय, मुझे भरसक उन्हें हाइम इश्वाना चाहिए। में जानता था कि छोटी-छोटी बातों से मनोबैज्ञानिक परिवर्तन होता है और जिंदा रहने के लिए गांधीजी को अपने एक-एक स्नायु पर जोर डालना होगा। मैंने यह भी महसूस किया कि चाहे कोई भी घटना घटे—यहांतक कि यदि दुर्भाग्य-वश मृत्यु तक हो जाय—नो भी हमें उसका दिलेरी के साथ सामना करना चाहिए। इसलिए मैंने उन्हें एक दूसरा तार भेजा—

"अब चूंकि आपने अपने महान् कार्य को आरंभ कर दिया है, मैं आपको एक बार फिर अपना प्रेम और अपनी बधाइया भेजता हूं और इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यह अनुभूति अब मुझे पहले से अधिक स्पष्ट हो गई कि जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा और उसमें आपकी विजय होगी।"

गांधीजी उपवास को पार कर गये। वह पहले ही दिन जेल से छोड़ दिये गये थे और उनकी सलाह पर सिवनय अवज्ञा आंदोलन छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया।

यह बात एक तरफ साफ-माफ दिखाई दे रही थी कि लोगों मे जांच-पड़ताल करने, सवाल पूछने और वर्तमान संस्थाओं को चुनौती देने की एक नई चुनौती एक नई भावना आती जा रही हैं। इस मान-सिक हवा की आम दिशा स्पष्ट थी, किंनु अभी वह एक धीमी बयार के ही रूप में थी और उसे अभी अपनी शक्ति में पूरा-पूरा विश्वास नहीं था। कुछ लोग फासिस्ट भावनाओं के साथ खेल रहे थे। निर्मल और निश्चत सूझबूझ की कमी दिखाई दे रही थी। राष्ट्रीयता अब भी प्रधान विचारधारा थी।

यह बात मुझे स्पष्ट रूप में समझ में आ गई कि जबतक थोड़ी-बहुत राजनैतिक स्वतन्त्रता नहीं मिल जायगी तबतक राष्ट्रीयता ही सब लोगों की प्रधान प्रेरणा बनी रहेगी। यही कारण था कि कांग्रेस भारत की सबसे उन्नत और शक्तिशाली संस्था बनी रही थी (और कुछ मजदूर-क्षेत्रों को छोड़कर) अब भी थी। पिछले १३ वर्षों में गांधीजी के नेतृत्व में उसने जनता में एक आश्चर्यजनक जागृति उत्पन्न की थी और अपनी अनिश्चित मध्यमवर्गीय विचारधारा के बावजूद उसने एक क्रांतिकारी उद्देश्य की पूर्ति की थी। उसकी उपयोगिता अभी भी कम नहीं हुई थी और जबतक राजनैतिक प्रेरणा का स्थान सामाजिक प्रेरणा न ले-ले तबतक उसके कम होने की सम्भावना भी नहीं थी। इसलिए देश की भावी उन्नित—सँद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों—अधिकतः कांग्रेस से ही संबद्ध मानी जानी चाहिए, यद्यपि इसके लिए अन्य मार्गों का भी प्रयोग किया जा सकता है।

किंतु उन दिनो कांग्रेस का अर्थ गांधीजी से था। वह क्या करेंगे? उनके विचार कभी-कभी बड़े ही पुराने जमाने के होते थे, फिर भी व्याव-हारिक दृष्टि से वह भारत में आधुनिक युग के सबसे बड़े ऋांतिकारी थे। उनका व्यक्तित्व एक विचित्र व्यक्तित्व था और उनका मूल्य साधारण मापदण्ड से नहीं आंका जा सकता था, यहांतक कि उनपर तर्कशास्त्र के साधारण नियम भी लागू नहीं किये जा सकते थे किंतु चूंकि वह हृदय से ऋांतिकारी थे और उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता का संकल्प ले रखा था, इसलिए स्वतन्त्रता की प्राप्ति तक उनका इस प्रकार दृढ़ता-पूर्वक कार्य करते रहना अनिवार्य था। मुझे आशा थी कि इसी त्रिया से वह जनता में महान् शक्ति उत्पन्न कर देंगे और धीरे-धीरे स्वयं भी सामाजिक लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे।

पिछले कितने ही से भारत के और भारत से बाहर के कट्टर साम्यवादी गांधीजी तथा कांग्रेस पर कटु आक्षेप करते रहे और कांग्रेसी नेताओं पर हर तरह के नीच मन्तव्यों का आरोप लगाते रहे हैं । उन्होंने कांग्रेस-विचारघारा की जो सैद्धांतिक आलोचनाएं की हैं उनमें से कितनी ही योग्यतापूर्ण और संगत थी और समय ने अंशतः उनका समर्थन भी किया है। भारत की आम राजनैतिक स्थिति के उनके कितने ही प्रार-म्भिक विश्लेषण बाद में आश्चर्यजनक रीति से सत्य सिद्ध हुए। किंत् जब वे अपने सिद्धांतों को छोडकर विस्तार की बातों में प्रवेश करते हैं—और विशेष रूप से जब वे कांग्रेस के कार्य पर विचार करने बैठते हैं तो बुरी तरह से पथभ्रष्ट हो जाते हैं। भारत में साम्यवादियों की कम संख्या और कम प्रभाव का एक कारण यह है कि यहां के साम्य-वादियों ने साम्यवाद की वैज्ञानिक जानकारी फैलाने और जनता की विचारधारा को उसके पक्ष में बदलने की चेष्टा करने के बजाय अपना ध्यान जयादातर दूसरों को गाली देने पर केन्द्रित रखा है। इसकी उनपर प्रतिक्रिया हुई है और उन्हें बड़ी क्षति पहुंची है। उनमें से अधिकांश लोगों को मजदूरों के बीच काम करने की आदत है, जिन्हें जीतने के लिए अक्सर दो-चार नारे ही काफी होते हैं। किंतु पढ़े-लिखे आदिमियों पर केवल नारे काम नहीं करते । साम्यवादी लोग इस बात को समझ नहीं पाये हैं कि आज भारत में मध्यम वर्ग के पढ़े-लिखे लोग ही सबसे अधिक क्रांतिकारी हैं। फिर भी साम्यवादियों की इन कट्टरताओं के बावजूद बहुत-से सुनि-क्षित लोग साम्यवाद की ओर आकर्षित हुए हैं, किंतू तब भी दोनों के बीच एक खाई है।

साम्यवादियों का कहना है कि कांग्रेसी नेताओं का लक्ष्य सरकार पर जनता का दबाव डालकर भारतीय पूंजीपितयों और जमींदारों के हित में औद्योगिक और व्यावसायिक रियायतें प्राप्त करना रहा है। उनकी राय में कांग्रेस का काम 'किसानों, मध्यम वर्ग के नीची श्रेणी के लोगों और औद्योगिक मजदूरों के आधिक और राजनैतिक असंतोष पर साज डाल उसे बंबई, अहमदावाद और कलकत्ते के मिल-मालिकों पर और पूंजीपितयों के रथ में जोतना रहा है।' उनका खयाल है कि भारतीय पूंजीपित परदे के पीछे बैठे-बैठे कांग्रेस-कार्यसमिति को पहले तो एक सार्वजनिक आदोलन चलाने का आदेश देते हैं और जब वह आन्दोलन विशाल तथा संकट-

जनक रूप धारण कर लेता है तो वे उसे स्थापित करने या मौण बना देने को कहते हैं। इसके अलावा, साम्यवादियों का कहना है कि कांग्रेसी नेता वस्तुत: अंग्रेजों का भारत से जाना नहीं चाहते; क्योंकि भारत की भूखों मरती जनता को नियन्त्रण में रखने और उनका पोषण करने के लिए उनकी जरूरत है और भारत के मध्यम श्रेणी के लोग अपनेको इस योग्य नहीं समझते।

ताज्जुब की बात है कि योग्य साम्यवादी भी ऐसे भद्दे विश्लेषणों पर विश्वास करते हैं, कितु स्पष्ट है कि वे इनमें विश्वास करते हैं, इसिल्ए उनका भारत में इतना असफल होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। उनकी बुनियादी गलती यह है कि वे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को यूरोपीय मजदूरों के मापदंड मे नापते हैं और चूंकि मजदूर-नेताओं का मजदूर-आंदोलन के साथ बराबर घोखा करना उनके लिए कोई नई बात नहीं है, इसिल्ए वे यही उपमा भारत पर भी लागू करते हैं।...

यह खयाल भी बिल्कुल गलत है कि सन १९२१ और १९३० में जनता के दबाव के कारण गांधीजी को ऐसे आंदोलन प्रारंभ करने पड़े थे, जो बाहर से देखने में आक्रमणकारी मालूम होते थे। यह तो ठीक हैं कि जनता में उथल-पुथल मची हुई थी; कितृ दोनों बार कदम गांधीजी ने ही बढ़ाये। सन १९२१ में उन्होंने प्रायः अकेले अपने बूते पर कांग्रेस का संचालन किया और उसे असहयोग-आंदोलन में संलग्न कर दिया। सन् १९३० में अगर गांधीजी ने जरा भी विरोध किया होता तो सीधी कार्रवाई का कोई आक्रमणात्मक या कारगर आंदोलन कभी संभव न होता।

यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वैयक्तिक ढंग की मूर्खतापूर्ण और अल्प जानकारी पर आधारित आलोचनाएं की जाती हैं। ऐसा करने से ध्यान असली समस्याओं पर से हट जाता है। गांधीजी की सचाई पर आधात करना अपने-आपको और अपने हित को नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि भारत के लाखों सपूतों की आंखों में वह सत्य की प्रतिमूर्ति हैं। जो आदमी उन्हें जरा भी जानता है वह उनकी उस तीव्र लगन से परिचित हैं, जिसके साथ वह सदा सत्य कार्य करने की चेष्टा करते रहते हैं। गांधीजी के नेतृत्व में कांग्रेस बहुत दिनों से ग्राम-उद्योगों के पुनरुद्धार का

समर्थन करती आई गी—विशेषकर हाथ की कताई और बुनाई का। सम्म-उद्योग और मशीन किंतु कांग्रेस ने कभी बड़े उद्योगों के विकास का विरोध नहीं किया था और जब कभी उसे व्यवस्थापिका-सभाओं में या कहीं और मौका मिला तभी उसने उनकी वृद्धि को प्रोत्साहन दिया था।

तो क्या इन दोनों दृष्टिकोणों में कोई विरोध है ? शायद अन्तर केवल जोर देने में है—कुछ उन मानवी और आधिक तथ्यों को समझने में हैं जिनकी पहले भारत में अपेक्षा की जाती थी। भारत के जिन उद्योग-पितयों और राजनीतिज्ञों ने उनका समर्थन किया था वे १९वीं सदी के यूरोप के पूंजीवादी उद्योगों के विकास से अधिक प्रेरित हुए थे और उसके उन अनेक कुपरिणामों को भूल गये थे जो २०वीं सदी में साफ-साफ दिखाई देते थे। भारतवर्ष में पिछले सौ वर्ष से साधारण उन्नति के मार्ग के अवरुद्ध रहने के कारण इन परिणामों का अधिक व्यापक होना अनिवार्य था। प्रचलित आधिक प्रणाली के अन्तर्गत भारतवर्ष में जिस तरह के मध्यम कोटि के उद्योग-धन्धे आरंभ किये जा रहे थे, वे मजदूरों को अपने में खपा नहीं सके, बिल्क उनसे बेकारी और बढ़ गई। जहां एक छोर पर पूंजी जमा होती रही। वहां दूसरे छोर पर गरीवी और वेकारी बढ़ती रही। सभव था कि यदि किसी दूसरी प्रणाली को अपनाया जाता, मजदूरों को खपा सकनेवाले बड़े उद्योगों पर जोर दिया जाता और एक निश्चित योजना के अनुसार कार्य किया जाता तो ऐसा न हो पाता।

जनता का इस बढ़ती हुई निर्धनता का गांधीजी पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव पड़ा। मेरी समझ में यह बात ठीक है कि जीवन के संबंध में गांधीजी के दृष्टिकोण में, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कह सकते हैं, बुनियादी अंतर हैं। आध्यात्मिक और नैतिक तत्त्वों के विकास के स्थान पर दिन-पर-दिन जीवन-मान में वृद्धि होना और शौकीनी का बढ़ना गांधीजी को मुख नहीं करता। वह कोमल जीवन के पक्षपाती नहीं। उनके लिए सीधा मार्ग ही कठोर मार्ग है। उनकी समझ में शौकीनी के प्रेम के फलस्वरूप जीवन में कुरूपता आ जाती है और सद्गुणों का नाश होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरीबों और धनियों के बीच जो

लंबी-चौडी खाई है, उनके रहन-सहन और विकास प्राप्त करने के अव-सरों में जो अंतर है उससे उनके हृदय को आघात लगता है। अपने व्यवितगत और मनोवैज्ञानिक संतोष के लिए वह इस खाई को पारकर गरीबों की ओर चले गये और थोड़े-बहत मुधार के साथ, जो कि उन निर्घनों की सामर्थ्य की सीमा में था, उन्होंने उनके रहन-सहन और वेश-भूषा ( या यों कहिये कि वेशभूषा के अभाव ) को अपना लिया। कुछ गिने-चुने धनियों और असंख्य निर्धन जनता में यह जो महान अंतर था, उसके उनकी समझ में दो प्रधान कारण थे-(१) विदेशी राज और उसके साथ का शोपण, और (२) पश्चिमी देशों की पंजीवादी औद्यो-गिक सभ्यता, जिसकी प्रतिमूर्ति बड़ी-बड़ी मशीने थी । उनकी प्रतिकिया दोनों के विरुद्ध थी। उन्होंने लालसापूर्ण दृष्टि से उस अतीत की ओर देखा जब कि गांव स्वतन्त्र और कम या अधिक मात्रा में स्वावलम्बी थे और जहां उत्पादन, विभाजन और उपभोग में स्वाभाविक संतूलन था, जहां राजनैतिक और आर्थिक शिक्त आज की तरह किसी एक स्थल पर केन्द्रीभृत न होकर सर्वत्र फैली हुई थी, जहां एक प्रकार का सरल जन-तन्त्र प्रचलित था, जहां अमीरों और गरीबों में इतना अधिक अंतर नहीं था, जहां बड़े-बड़े शहरों के दुर्गुण अनुपस्थित थे, जहां लोग जीवन-दायिनी भिम के संपर्क में रहते थे और खले मैदान की खली हवा में सांस लेते थे।

अत. जीवन के अर्थ के संबंध में गांधीजी और बहुत-से दूसरे लोगों के विचारों में बुनियादी अन्तर था और इस अंतर का गांधीजी की भाषा और कियाओं पर प्रभाव पड़ा। उनकी भाषा, जो कि स्पष्ट और जोरदार होती थी, मुख्यतः भारत के किंतु साथ ही अन्य देशों के भी युगों से चले आये धार्मिक व नैतिक सिद्धांतों से प्रेरित होती थी। नैतिक तत्त्वों का होना अनिवार्य हैं, साध्य के लिए कभी अयोग्य साधनों का समर्थन नहीं किया जा सकता, नहीं तो व्यक्ति और जाति का सर्वनाश हो जायगा।

फिर भी वह जीवन और उसकी समस्याओं से अलग किसी स्विर्निमत स्वप्त-संसार में नहीं बसते थे। उनका जन्म गुजरात में हुआ था, जो दृढ़ विचारवाले व्यापारियों की निवास-भूमि हैं। इसके अलावा, उन्हें भार-

तीय गांवों और वहां की जीवन-स्थित का अद्वितीय ज्ञान था। इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर उन्होंने चरखा और ग्राम-उद्योगों की योजना बनाई थी । अगर देश के अनिगनत बेकारों और अई-वेकारों को फौरन राहत पहुंचानी थी, अगर उस सड़न को, जो सारे देश में फैलती जा रही थी और जन-साधारण को पंग बनाती जा रही थी, दूर करना था, अगर गांववालों के जीवन-मान को सामृहिक रूप से थोड़ा-बहुत भी ऊपर उठाना था, अगर उन्हें परित्यक्तों की भांति दूसरों से राहत पाने की असहाय प्रतीक्षा में न रखकर आत्मिनिर्भरता का पाठ पहाना था और अगर यह सब काम बिना पुजी के होना था तो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता था। विदेशी राज और शोषण मे जो बुराईयां निहित थी वे तो थीं ही और बड़ी सुधार-योजनाओं को आरम्भ व संचालित करने की स्वतंत्रता का भी अभाव था, कित् इनके अलावा, भारत की और एक समस्या भी थी-वह थी पुजी की कमी और मजदूरों की बहुतायत । प्रश्न यह था कि बर्बाद जानेवाले श्रम को अर्थात उस मनुष्य-शक्ति को, जो कुछ भी उत्पन्न नहीं कर रही थी, कैसे प्रयोग मे लाया जाय? मनुष्य-बल और मशीनों के बल में मुर्खतापूर्ण तुलनाएं की जाती हैं। इसमें तो संदेह नही कि अकेली मशीन एक हजार या दस हजार आदिमयों का काम कर सकती है। कित्र यदि वे दम हजार व्यक्ति खाली बैठे रहें या भुखों मरें तो उस मशीन की स्थापना से कोई सामाजिक लाभ नहीं हो सकता, सिवा किसी ऐसी दीर्घकालीन योजना में जिसके लिए सामाजिक अव-स्थाओं मे परिवर्तन आवश्यक है। यदि बडी मशीनें न हों तो तूलना का प्रश्त ही नही उठता । यह मनुष्य-बल को उत्पादन के काम में लगाने के लिए व्यक्तिगत और राष्ट्रीय दोनों दृष्टिकोणों से लाभप्रद होता है। इस व्यवस्था में और बड़े-से बड़े पैमाने पर मशीनों की स्थापना मैं कोई विरोध नहीं, वशर्ते कि मशीन मुख्य रूप से मजदूरों को काम में लगाने के उप-योग में आये, न कि नई बेकारी पैदा करने के काम में।

जिस समय में जेल से छूटने की प्रतीक्षा में था, बाहर व्यक्तिगत सर्विनय अवज्ञा के रूप में एक नये ढंग का आंदोलन आरम्भ हो रहा था। इसमें भी गांधीजी ने ही पहल करने की टानी और अधिकारियों को नोटिस देने के बाद वह १ अगस्त को गुजरात के किसानों को सिवनय अवज्ञा सिखाने के अभिप्राय से रवाना हुए। यह फौरन कैंद कर लिये गए, यरवदा-जेल में उन्हें एक साल की सजा हुई और वह यरवदा-जेल की अपनी कोठरी में भेज दिये गए। मुझे इससे खुशी हुई, किंतु जल्दी ही एक नई जटिलता उठ खड़ी हुई। गांधीजी ने पहले की ही तरह इस बार भी जेल से हरिजन-कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं मांगी, किंतु सरकार ने ऐसा करने से इन्कार कर दिया। एका-एक हमें सूचना मिली कि इस प्रश्न पर गांधीजी ने अनशन आरम्भ कर दिया है। इतना बड़ा कदम उठाने के लिए यह एक बहुत ही साधारण-सी बात मालूम होती थी। सरकार से उनका तर्क चाहे पूरी तरह से सही क्यों न हो, उनकी अनशन करने की बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। पर हम कुछ कर नहीं सकते थे और भौचक्के बने केवल प्रतीक्षा करते रहे।

अनशन के एक सप्ताह बाद उनकी अवस्था बड़ी तेजी से गिरने लगी। वह अस्पताल में भेज दिये गए थे, किंतु थे वह तब भी कैंदी ही और हिर्जन-कार्य के लिए सुविधा देने के प्रश्न पर सरकार झुक नहीं रही थी। जीवित रहने की जो आकांक्षा उनमें पहले के उपवासों में थी वह इस बार नहीं रह गई थी और उन्होंने अपनेको बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था। उनका अंत समीप दिखाई देता था। उन्होंने सबसे अंतिम विदा कही और आस-पास पड़ी हुई अपनी निजी चीजें लोगों में बांट दीं और कुछ नर्सों को दे दीं। किन्तु सरकार उन्हें अपने हाथों मरने देना नहीं चाहती थी और उसी शाम को वह रिहा कर दिये गए। यह बात ऐन मौके पर आकर हुई। अगर एक दिन की और देर हो गई होती तो शायद उन्हें न बचाया जा सकता। उनकी प्राणरक्षा का बहुत-कुछ श्रेय श्री सी. एफ. ऐन्ड्रूज को मिलना चाहिए, जो गांधीजी के मना करने पर भी भागते हुए भारत आये थे।

जेल से छूटने पर जब मैंने भारत की राजनैतिक और आर्थिक स्थिति का सिहावलोकन किया तो मुझे बहुत ही कम उत्साह हुआ। माताजी के स्वास्थ्य में सुधार होते ही मैं गांधीजी से मिलने पूना गया। उनसे फिर

से मिलकर और यह देखकर कि कमजोरी के बावजूद उनकी अवस्था में संतोषजनक सुधार हो रहा है मुझे बड़ा सुख मिला। मेरी उनकी लम्बी-चौड़ी बातें हुई । जीवन, राजनीति और अर्थ-संबंधी विचारों में मेरा उनसे काफी मतभेद था, किंतु मेरे दृष्टिकोण को यथासाध्य स्वीकार करने में उन्होंने जो उदारता दिखाई उसके लिए में उनका बड़ा कृतज्ञ हुआ। मेरे मस्तिष्क में बड़ी-बड़ी समस्याएं उथल-पृथल मचा रही थीं। उनके संबंध में मेरा उनका पत्र-व्यवहार भी हुआ था, जो बाद में प्रकाशित कर दिया था । उनमें इन समस्याओं का उल्लेख हुआ तो बड़ी ही अनिश्चित भाषा में, किंतु आम दिशा स्पष्ट थी। मुझे गांधीजी की इस घोषणा से खुशी हुई कि स्वार्थरत हितों को समाप्त करना चाहिए । किंतु यह काम जबरदेस्ती से नहीं, बल्कि हृदय-परिवर्तन द्वारा होना चाहिए, चूंकि मैं जानता था कि उनके हृदय-परिवर्तन के अनेक तरीकों में एक प्रकार की विनीत और नम्र जबरदस्ती ही होती है, मुझे अपने और उनके दिष्टकोण में कुछ विशेष अन्तर नहीं दिखाई दिया । उस समय भी उनके प्रति यही भावना थी कि अनिश्चित सिद्धांतों पर विचार करने के वह चाहे कितने ही विरुद्ध क्यों न हों, वास्तविकता उन्हें धीरे-धीरे अनिवार्य रूप से आधारभुत सामाजिक परिवर्तन की ओर ले जायगी।

उस समय मैंने सोचा कि अभी तो इसका सवाल ही नहीं उठता। हमारा राष्ट्रीय संघर्ष मंझदार में था और सैद्धांतिक रूप से सविनय अवज्ञा अब भी कांग्रेस का कार्यक्रम था, यद्यपि अब वह व्यक्तियों तक ही सीमित कर दिया गया था। हमें उसी तरह चलते रहकर जनता में—विशेष रूप से कांग्रेस के कुछ अधिक राजनैतिक जाग्रतिवाले कार्यकर्ताओं में—समाजवादी विचारधारा का प्रचार करना था, ताकि दूसरी नीति की घोषणा का समय आने पर हम एक उल्लेखनीय प्रगति के लिए तैयार रहें। इस बीच कांग्रेस एक अवैध संस्था घोषित कर दी गई थी और ब्रिटिश सरकार उसे कुचलने का प्रयत्न कर रही थी। हमें उस प्रहार का सामना करना था।

गांधीजी के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वह एक व्यक्तिगत समस्या थी। वह सोच रहे थे कि खुद उन्हें क्या करना है ? वह उलझन में थे। वह सोचते थे कि अगर मैं जेल-यात्रा गया तो हरिजन-कार्य के लिए सुविधा का प्रश्न फिर उठेगा, जिसपर शायद सरकार फिर झुकेगी नहीं और मुझे फिर से उपवास करना पड़ेगा। तो क्या ये सब बातें ही फिर से दुहराई जायं? उन्होंने ऐसी शिथल नोति को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया और कहा कि अगर मैंने इस प्रश्न पर फिर से उपवास किया तो वह रिहाई के बाद भी जारी रहेगा। इसका मतलब था आमरण अनशन।

गांधीजी के सामने दूसरा सम्भव रास्ता यह था कि जबतक सजा की अविध समाप्त न हो जाय—अभी उसे साढ़े दस महीने और बाकी थे—तबतक वह अपनेको फिर से गिरफ्तार न करावें और हरिजन-कार्य में संलग्न रहें। लेकिन साथ ही कांग्रेस-कार्यकर्ताओं से मिलने रहें व आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सलाह भी दें।

उन्होंने मेरे सामने जो तीसरा सुझाव रखा वह यह था कि वह कुछ समय के लिए कांग्रेस से बिल्कुल अलग हो जायं और उसे "नौजवानों" के हाथों में छोड़ दें।

पहला रास्ता, जिसका अंत अनशन द्वारा गांधीजी की मृत्यु में दिखाई देता था, हमारे लिए कदापि ग्राह्य नहीं हो सकता था। तीसरा रास्ता भी, ऐसे समय में जब कांग्रेस स्वयं एक अवैध संस्था थी, बड़ा अनुचित प्रतीत होता था। उसका नतीजा यह होता कि या तो सिवनय अवज्ञा आंदोलन और सब तरह की सीधी कार्रवाइयां फौरन बन्द हो जातीं और कांग्रेस को फिर से अपनी पुरानी कानूनी और वैधानिक कार्रवाइयों का सहारा लेना पड़ता, या एक अवैध और परित्यक्त संस्था बनकर—यहांतक कि गांधीजी द्वारा भी त्यागी जाकर—सरकार द्वारा और भी अधिक कुचली जाती। इसके अलावा यह कब संभव था कि कोई एक दल एक ऐसी अवैध संस्था को संभालने का भार वहन करता जिसकी न बैठकें हो सकती थीं और न जो किसी नीति पर वादविवाद ही कर सकती थी। इस प्रकार पहले और तीसरे रास्तों को अलग हटाकर हम गांधीजी द्वारा बताये गए दूसरे रास्ते पर पहुंचे। हममें से अधिकांग लोग उसे नापसन्द करते थे और जानते थे कि उससे सविनय अवज्ञा आंदोलन के शेष अंश को बड़ा जबर-

दस्त धक्का लगेगा। युद्ध के मैदान से सेनापित के हट जाने पर दूसरे उत्साही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के आगे बढ़कर आग में कूदने की बहुत ही कम संभावना थी; किंतु इस झमेले से बाहर निकलने का और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था, इसलिए गांधीजी ने उसीके अनुसार अपनी घोपणा कर दी।

बंबई में मैं कितने ही मित्रों और साथियों से मिला। इनमें से कुछ हाल ही में जेल से छटकर आये थे। वहां समाजवादी भावना का बोल-

बाला था और पिछले दिनों जो घटनाएं घटी समाजवादियों की थीं, उनके प्रति कांग्रेम के उच्चवर्ग में बड़ा क्रोध आलोचना फैला हुआ था। राजनीति को आध्यात्मिक दुष्टि से देखने के लिए गांधोजी की बड़ी तीव आलोचना की जाती थी। इनमें से अनेक बातों से मैं सहमत था; किंतू मैं यह साफ-साफ समझता था कि उस समय की स्थिति में हमारे लिए और कोई विकल्प ही नहीं था और हमें उसी तरह से काम करते रहना था। सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने से हमें कोई राहत नहीं मिल मिल सकती थी, क्योंकि सरकार के प्रहार जारी रहते और कोई भी कार्रवाई करने पर जेल जाना पहता। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसी स्थिति पर पहुंच गया था जब सरकार द्वारा उसका दबाया जाना लाजिमी हो गया था, नहीं तो वह उसपर अपना अंकुश जमा लेता । इसका मतलब यह था कि हमारा आंदोलन उस अवस्था को प्राप्त कर चुका था, जबकि उसके हर समय अवैध घोषित किये जाने की संभावना थी और एक आंदोलन के रूप में उसका, सविनय अवजा को बन्द करने पर भी वापस लिया जाना असम्भव था । अवजा आंदोलन को जारी रखने से कोई व्यावहारिक अंतर नहीं पडता । असली महत्त्व तो नैतिक विरोध का था। नये विचारों के प्रचार में जितनी आसानी संघर्ष के समय पड़ सकती थी उतनी संघर्ष के स्थगित कर देने पर और पतन आरम्भ हो जाने पर नहीं। इसलिए संघर्ष का एकमात्र दूसरा विकल्प यह था कि ब्रिटिश सरकार से समझौता कर लिया जाता और कौसिलों में वैधानिक ढंग से कार्य किया जाता।

स्थिति बड़ी कठिन थी और विकल्प का निश्चय करना आसान नहीं

था । अपने साथियों का यह मानसिक संघर्ष में खब समझता था: क्योंकि मझे स्वयं उनका सामना करना था । किंतु मैंने वहां देखा--जैसा कि भारतवर्ष के अन्य स्थानों में देखा था-- कि कुछ लोग उच्च समाजवादी सिद्धांतों को अपनी निष्क्रियता की आड़ बनाना चाहते थे। यह देखकर झुझलाहट होती थी कि जो लोग स्वयं कुछ नहीं करते थे, वे दूसरे लोगों को, जिन्होंने आंधी और तुफान के समय संघर्ष का बोझ अपने कंधों पर वहन किया था, प्रतिगामी कहकर पूकारते हैं। घर में बैठे-बैठे बातें बनाने-वाले ये समाजवादी गांधीजी से विशेष रूप से ऋद्ध हैं और उन्हें वे सबसे बड़ा प्रतित्रियावादी मानते हैं। वे जो तर्क देते हैं, वे तर्क की दृष्टि से अचुक होते हैं; किंतू असलियत यह है कि जिसे वे प्रतिक्रियावादी कहते हैं वह देश को जानता है, समभता है, स्वयं कृषक भारत का प्रतीक है और उसने भारत को इतना हिला दिया है, जितना ऋांतिकारी कहे जानेवाले किसी व्यक्ति ने नहीं हिलाया होगा । उनकी हरिजन-संबंधी कार्रवाइयों तक ने कट्टर हिंदूधर्म पर कोमलता के साथ किंतु दृढ़तापूर्वक आघात किया है और उसकी जड़ तक को हिला दिया है। सभी सनातिनयों ने उनका मिलकर विरोध किया है और वे उन्हें अपना सबसे खतरनाक दूश्मन मानते हैं, यद्यपि गांधीजी उनके साथ अब भी बड़ी नम्प्रता और शिष्टता के साथ व्यवहार करते हैं। अपने ढंग पर वह ऐसे शक्तिशाली तत्त्वों का प्रसार करने में निपूण हैं जो पानी की लहरों की तरह फैल जाते हैं और लाखों को प्रभावित करते हैं। वह प्रतिक्रियावादी हों चाहे क्रांतिकारी, उन्होंने देश के रूप को बदल दिया है, भ्रष्ट और चापलुस जनता को गर्व और चरित्र प्रदान किया है, उसमें बल और चेतना फंकी है और भारतीय समस्या को एक विश्वसमस्या का रूप दिया है। अहिंसात्मक असहयोग या सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य और आध्या-त्मिक परिणामों को तो छोड दीजिये, एक पद्धति के रूप में ये दोनों आंदोलन भारत और संसार को गांधीजी की अनोखी तथा शक्तिशाली देन हैं और इसमें सन्देह नहीं कि यह पद्धति भारत की स्थितियों के विशेष अनुकुल रही है।

फिर भी गांधीजी कितने अदभुत व्यक्ति थे ! उनमें कितना विस्मय-

कारी और प्रबल आकर्षण था और जनता पर कितना विलक्षण भारत की प्रतिमूर्ति अधिकार था उनका ! लेखों और भाषणों से उनके भीतर छिपे हुए मानव का बहुत ही कम परिचय मिलता था। इन्हें पढ़ और सुनकर मनुष्य जितना सोच सकता हैं, उससे कहीं विशाल उनका व्यक्तित्व था । और जहांतक भारत के लिए उनकी सेवाओं का सवाल है, वे कितनी महान् रही हैं! उन्होंने देश की जनता में साहस और पौरुष भरा था, अनुशासन और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया था, एक हित के लिए हँसते-मुंह त्याग करने की शक्ति प्रदान की थी और अपनी समस्त नम्प्रता के बावजूद उसमें गर्व का प्रादुर्भाव किया था। वह कहा करते थे कि साहस चरित्र का एकमात्र निश्चित आधार है, साहस के बिना न कोई नैतिकता है, न धर्म और न प्रेम । "जबतक हम भय के पात्र बने हुए हैं तबतक सत्य या प्रेम का अनुस-रण नहीं कर सकते।" हिंसा के लिए अतिशय घृणा होते हुए भी वह हमसे कहा करते थे कि कायरता हिंसा से भी अधिक घुणास्पद है। और "अनुशासन इस बात का संकल्प और इस बात की गारंटी है कि मनुष्य में कार्य करने की लगन है। त्याग, अनुशासन और संयम के बिना कोई मुक्ति नहीं, कोई आशा नहीं। अनुशासन बिना कोरा त्याग निरर्थक है।" आप कह सकते हैं कि ये केवल पवित्र शब्द थे, किंतु इन शब्दों में एक शक्ति थी और भारत इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि यह सूक्ष्म-सा व्यक्ति वास्तविक कार्य करना चाहता है।

गांधीजी भारत का प्रतिनिधित्व एक आश्चर्यजनक सीमा तक करने लगे थे। वह इस पुरातन और संतप्त भूमि की अन्तरात्मा की आवाज बन गये थे। एक प्रकार से वह स्वयं भारत थे और उनकी दुर्बलताएं भारतीय दुर्बलताएं थीं। उनकी उपेक्षा स्वयं उनके लिए तो शायद ही कोई महत्त्व रखती हो; किंतु राष्ट्र के लिए वह अपमानस्वरूप होती थी। जो वाइस-राय और दूसरे लोग ऐसे घृणित कार्य करते थे वे यह नहीं समझते थे कि वे कितनी खतरनाक आग से खेल रहे हैं। मुझे याद है कि दिसम्बर १९३१ में जब गांधीजी गोलमेज कान्फ्रेंस से लौट रहे थे और पोप ने उनसे मिलने से इन्कार कर दिया था तो इस समाचार से मुझे बड़ी चोट लगी

यों। मुझे ऐसा लगा था जैसे वह इन्कार भारत को एक चुनौती है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि पोप ने जान-बूझकर इन्कार किया था, यद्यपि शायद उसने भारत को चुनौती देने की बात नहीं सोची थी। कैथोलिक मतवाले किसी दूसरे धर्म के साधु या महात्मा को नहीं मानते और चूंकि कुछ प्रोटेस्टेंट मतावलिम्बयों ने गांधीजी को एक महान् धार्मिक और एक सच्चा ईसाई कहकर पुकारा था, इसलिए पोप के लिए यह और भी आवश्यक हो गया था कि वह अपनेको इस पाखण्ड से अलग रखते।

गांधीजी से इतने वर्षों के घनिष्टतम संपर्क के बाद भी मैं उनके लक्ष्य को बिल्क्ल स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया हूं। वह स्वयं भी इसे समझते हैं, इसमें मुझे संदेह है। वह कहते हैं कि मेरे लिए तो बस एक कदम काफी है। वह न तो भविष्य में ही झांकने का प्रयत्न करते हैं, न अपने सामने एक स्पष्ट लक्ष्य ही रखते हैं। वह यह कहते-कहते कभी नहीं थकते कि साधन की चिंता रखो, साध्य अपनी चिंता आप कर लेगा। अपने वैय-क्तिक जीवन में अच्छे बने रही; शेष बातें तो आपसे-आप हो जायंगी। यह कोई राजनैतिक या वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं है और न शायद कोई आचार-नीति ही है। उसमें अगर थोड़ी-बहुत पुट है तो वह नैतिकता की है। नेकी क्या है ? यह एक वैयक्तिक वस्तु है या सामाजिक ? गांधीजी सारा बल चरित्र पर देते हैं और बौद्धिक शिक्षण तथा विकास को बहुत ही कम महत्त्व प्रदान करते हैं। चरित्र के बिना बुद्धि के खतरनाक होने की संभावना है, किंतु चरित्रहीन बुद्धि क्या है ? आखिर चरित्र का विकास कैसे होता है ? गांधीजी की तूलना मध्यकालीन ईसाई सन्तों से की गई है और उनकी बहत-सी बातें इस तूलना में ठीक भी बैठती हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक अनुभव और पद्धति के साथ वे बिल्कुल मेल नहीं खातीं।

मैं समझता हूं कि गांधीजी अपने लक्ष्य के संबंध में उतने अनिश्चित नहीं हैं जितने कि वह कभी-कभी दिखाई पड़ते हैं। उनमें एक विशेष पाप और मोक्ष दिशा में चलने की उत्कट अभिलाषा है; किंतु वह आधुनिक विचारों और अवस्थाओं से बिल्कुल भिन्न है और अभी तक गांधीजी इन दोनों का मेल मिलाने या अपने लक्ष्य तक पहुंचने की समस्त मध्यवर्ती सीढ़ियों की निश्चित रूप-

रेखा बनाने में सफल नहीं हो पाये हैं। इसीलिए उसमें स्पष्टता का अभाव और अनिश्चितता का आभास मिलता है। फिर भी पिछले २५ वर्षों से अर्थात् उस समय से जबिक उन्होंने दक्षिण अफीका में अपने जीवन-दर्शन की रूपरेखा तैयार करनी आरंभ की, उनकी विचारधारा की जाम दिशा काफी स्पष्ट रही है। मैं यह नहीं कह सकता कि उनके प्रारंभिक लेख उनके विचारों का अब भी प्रतिनिधित्व करते हैं। वस्तुतः मुझे इसमें संदेह है कि वे ऐसा पूर्णरूप से करते हैं। फिर भी वे हमें उनके विचारों की पृष्ठभूमि को समझने में सहायता अवश्य देते हैं।

गांधीजी ने सन् १९०९ में लिखा था—"भारत की मुक्ति इसीमें हैं कि पिछले ५० साल में उसने जो सीखा है उसे भुला दे। रेलवे, तार, अस्पताल, वकील, डाक्टर और ऐसे ही अन्य तत्त्वों को नहीं रहना है और तथाकथित उच्चवर्ग के लोगों को जान-बूझकर और धार्मिक पविन्त्रता के साथ सरल कृषक जीवन सीखना है और यह जानना है कि यही जीवन सच्चे सुख का देनेवाला है।" उन्होंने यह भी लिखा है, "जबजब मैं रेल के डिब्बे या मोटर-बस में बैठता हूं तब-तब यह अनुभव करता हूं कि जिस वस्तु को मैं ठीक समझता हूं उसके प्रति हिंसा कर रहा हूं।" "संसार को अत्यधिक कृत्रिम और तीन्न साधनों से सुधारने का प्रयत्न करना एक असंभव बात के लिए प्रयत्न करना है।"

जहां हममें से अधिकांश लोगों को सामाजिक कल्याण का सबसे अधिक ध्यान रहता है, वहां गांधीजी सदा व्यक्तिगत मोक्ष और पाप की बात सोचते हैं। पाप की भावना का मेरी समझ में आना बड़ा मुक्किल है और शायद यही कारण है कि मैं उनके आम दृष्टिकोण को पसन्द नहीं कर पाता। वह समाज या सामाजिक ढांचे को बदलना नहीं चाहते। वह अपना सारा ध्यान व्यक्ति में से पाप को निकाल बाहर करने में लगाते हैं। उन्होंने लिखा है— "स्वदेशी का अनुयायी अपने सिर पर सारे संसार का सुधार करने का निर्यंक कार्य नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसे यह विश्वास है कि यह संसार सदा ईश्वर द्वारा बनाये गए नियमों से संचालित होता है और होगा। वह जो सुधार करना चाहता है वह वैयक्तिक सुधार है। वह अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है और

अपनेको इन इन्द्रियों के भोग में लिप्त होने से, जो कि पाप है, बचाना चाहता है। शायद वह स्वतन्त्रता की उस परिभाषा से सहमत होगा जो एक सुयोग्य रोमन कैथोलिक लेखक ने फासिज्म पर अपने एक लेख में की हैं— "स्वतन्त्रता और कुछ नहीं, बिल्क पाप के बंधन से मुक्त होना है।" ये शब्द उन शब्दों से मिलते-जुलते हैं जो कि लन्दन के बिशप (बड़े पादरी) ने आज से २०० वर्ष पहले लिखे थे— "ईसाई धर्म हमें जो स्वतन्त्रता देता है वह पाप व शैतान के बंधन से और मनुष्य की लालसाओं, विषयाकांक्षाओं और अमर्य्यादित इच्छाओं से मुक्ति है।"

गांधीजी ने कहीं लिखा है कि "कोई भी आदमी धर्म के बिना नहीं रह सकता । कुछ आदमी ऐसे होते हैं, जो अपने तर्क के अहंकार में यह घोषणा करते हैं कि उनका धर्म से कोई संबंध धर्म का क्या अर्थ है ? नहीं, लेकिन यह बात तो उस आदमी के समान हुई जो कहता है कि मैं सांस लेता हूं; लेकिन जिसके नाक नहीं है।" गांधीजी ने यह भी कहा है--"मेरे सत्य-प्रेम ने ही मुझे राजनीति के क्षेत्र में खींचा है और मैं बिना किसी संकोच के, किंतु पूर्ण नम्प्रता के साथ कह सकता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि राजनीति का धर्म से कोई संबंध नहीं वे धर्म का मतलब ही नहीं जानते।" शायद ज्यादा सही होता, अगर गांधीजी यह कहते हैं कि जो लोग जीवन और राजनीति से धर्म को दूर रखना चाहते हैं उनमें से अधिकांश 'धर्म' शब्द का वह अर्थ लगाते हैं जो उनके ( गांधीजी के ) अर्थ से बहुत भिन्न है। स्पष्ट है कि गांधीजी 'धर्म' शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं उनका संबंध और बातों से अधिक नीति तथा सदाचार से हैं और वह धर्मालोचकों के अर्थ से भिन्न है।

जो लोग गांधीजी को स्वयं नहीं जानते और जिन्होंने केवल उनके लेख पढ़े हैं, वे साधारणतः यह सोचा करते हैं कि गांधीजी एक पादरी जैसे हैं—अतिशय सनातनी, लंबे चेहरेवाली कॉल्विनवादी और उदा-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> इंगलैंड के सुप्रसिद्ध प्रोटेस्टेंट सुघारक कॉल्विन (१५०९-६४) के मतावलम्बी ।

सीन—"कुछ-कुछ उन पादिरयों की तरह जो काले लबादे पहने अपनी इ्यूटी पर घूमा करते हैं।" किंतु उनके लेख उनके प्रति अन्याय करते हैं। जो कुछ भी वह लिखते हैं उससे वह कहीं महान् हैं और उनके लेखों का उल्लेख करके उनकी आलोचना करना उचित नहीं हैं। वह कॉल्विन-वादी पादरी-जैसे नहीं, बल्कि उसके बिल्कुल विरोधी हैं। उनकी मुस्क-राहट मनोरम और उनकी हँसी दूसरों को भी हँसानेवाली होती हैं और वह अपने चारों ओर विनोद का वातावरण फैला देते हैं। उनमें कुछ बच्चों जैसी बात है जो आकर्षक से परिपूर्ण होती है। जब वह किसी कमरे में प्रवेश करते हैं तो अपने साथ ताजी हवा का एक झोंका लेते आते हैं और वहां एक प्रकाश-सा फैला देते हैं।

गांधीजी में एक जबरदस्त आत्मविरोध है। मैं समझता हूं कि सभी विख्यात व्यक्ति कुछ सीमा तक ऐसे ही होते हैं। वर्षों तक मैं इस समस्या में उलझा रहा हूं कि क्या कारण है कि पददलितों के लिए इतना प्रेम और अपनी सहानुभूति रखते हुए भी वह एक ऐसी प्रणाली का समर्थन करते हैं, जो उनको जन्म देती है और पैरों तले कुचलती है ? क्या कारण है कि अहिंसा के लिए इतनी तीव्र लगन होने के बावजद वह ऐसे राज-नैतिक और सामाजिक ढांचे का समर्थन करते हैं कि जो पूरी तरह से हिंसा और जोर-जबरदस्ती पर अवलिम्बित हैं ? शायद यह कहना ठीक नहीं होगा कि वह ऐसी प्रणाली के पक्ष में हैं। न्यूनाधिक मात्रा में वह एक दार्शनिक अराजकतावादी हैं। किंतू चंकि आदर्श अराजकता की स्थिति अभी बहत दूर है और उसकी आसानी से कल्पना नहीं की जा सकती, इसलिए वह वर्त्तमान अवस्था को स्वीकार कर लेते हैं। मैं सम-झता हूं कि परिवर्तन के लिए हिंसा के प्रयोग का विरोध वह साधन के दृष्टिकोण से नहीं करते । वर्त्तमान स्थिति को बदलने के लिए प्रयोग में लाई जानेवाली प्रणालियों की बात अगर छोड दी जाय तो भी एक ऐसे आदर्श लक्ष्य का निश्चय किया जाना संभव है, जिसकी उपलब्धि निकट भविष्य में ही हो जाय।

कभी-कभी वह अपनेको समाजवादी कहते हैं, किंतु इस शब्द का

प्रयोग वह बिल्कुल वैयक्तिक रूप में करते हैं जिसका समाज की उस आर्थिक रांधीजी का समाजवाद के लाम से पुकारी जाती है, कोई सम्बन्ध नहीं या बहुत ही कम संबंध है। उनका अनुकरण करते हुए बहुत-से प्रमुख कांग्रेस-जन भी इस शब्द का प्रयोग करने लगे हैं, जिससे उनका अर्थ शायद एक तरह की अस्त-व्यस्त मानवीयता से है। मैं जानता हूं कि गांधीजी इस विषय से अनिभन्न नहीं, क्योंकि उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजवाद पर यहांतक कि मार्क्सवाद पर भी अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं और इस विषय पर दूसरों से विचार-विनिमय भी किया है। किंतु मुझे इस बात का दिन-पर-दिन अधिक विश्वास होता जा रहा है कि महत्त्वपूर्ण बातों में केवल मस्तिष्क हमारी अधिक सहायता नहीं करता।

गांधीजी में, दक्षिण अफीका के आरम्भिक जीवन में, एक महान् परि-वर्तन हुआ, जिसने उन्हें बुरी तरह से झकझोर दिया और उनके जीवन-संबंधी दृष्टिकोण को बिल्कुल बदल दिया। उसके बाद से उनके समस्त विचारों का एक निश्चित आधार रहा है। किंतु उनके मन की बातें लोगों को आसानी से नहीं मालूम होतीं। नये सुझाव देनेवाले लोगों को वह अधिक-से-अधिक धैर्य और घ्यान के साथ सुनते हैं, किंतु उनकी इस शिष्टतापूर्ण दिलचस्पी के बावजद मुझाव देनेवालों को ऐसा मालूम होता है कि मानो वे एक ऐसे व्यक्ति से बातें कर रहे हैं, जिसपर कुछ असर ही नहीं होता। कुछ भावनाओं ने उनमें इतनी गहरी जड़ जमा रखी है कि शेष बातें उन्हें महत्त्वहीन प्रतीत होती हैं। उनकी समझ में दूसरी या गौण बातों पर जोर देना प्रमुख योजना पर से घ्यान बंटाना और उसे विकृत करना है। इसके विपरीत असली मुद्दे का सहारा लेने से सभी बातें आप-से-आप ठीक हो जाती हैं। यदि साधन ठीक हैं तो साघ्य का ठीक होना अनिवार्य है।

मैं समझता हूं कि उनकी विचारधारा की यही प्रधान पृष्ठभूमि है। वह समाजवाद—विशेष रूप से मार्क्सवाद—पर शंका भी करते हैं, क्योंकि उसका हिंसा से साथ है। 'वर्गयुद्ध' गब्द में ही संघर्ष और हिंसा की दुर्गन्ध आती है, इसलिए वह उनके लिए घृणास्पद है। इसके अलावा वह जनता के जीवन-मान को एक अत्यन्त साधारण क्षमता से आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि उच्च जीवनमान और अवकाश से वासना तथा पाप की उत्पत्ति हो सकती हैं। कुछ थोड़े-से सम्पन्न लोगों का ही वासना में फंसना काफी बुरा है, उनकी संस्था को बढ़ाना तो और भी बुरा होगा।

यह दृष्टिकोण समाजवादी या पूंजीवादी दृष्टिकोण से उतना ही भिन्न हैं जितना किसी अन्य दृष्टिकोण से हमारा यह कहना कि अगर विशेष हितवाले लोग हस्तक्षेप न करें तो हम आज विज्ञान और औद्योगिक कला की सहायता से सभी लोगों को अन्न, वस्त्र और शरण दे सकते हैं और उनका जीवन-मान बहुत ऊंचा उठा सकते हैं, गांधीजी को अधिक नहीं रुचता, क्योंकि एक निश्चित सीमा से आगे उन्हें इन बातों की चिता ही नहीं । इसलिए समाजवाद में दिये जानेवाले आश्वासन उन्हें आकर्षित नहीं करते और पूंजीवाद भी उन्हें केवल अंशतः सह्य है, क्योंकि वह बुराई को एक स्थान में केन्द्रित कर देता है । वह दोनों प्रणालियों को नापसन्द करते हैं, किंतु पूंजीवाद को इन दोनों में कम बुरा मानकर उसे अस्थायी रूप से सहन कर लेते हैं । वह एक ऐसी वस्तु है, जो आज विद्यमान है और जिसकी विद्यमानता उन्हें स्वीकार करनी ही है ।

हो सकता है कि गांधीजी पर इस प्रकार के मन्तव्यों का आरोप करने में मैं भूल कर हूं, कितु मैं समझता रहा हूं कि वह निश्चय ही इसी ढंग से विचार करते हैं और उनके भाषणों में जो आत्म-विरोध और ध्रमजाल हमें कष्ट देते हैं उनका असली कारण यह है कि वह एक बिल्कुल ही भिन्न सूत्र से विचार करना आरम्भ करते हैं। वह यह नहीं चाहते कि लोग सदा बढ़ते हुए आराम को और पुर्संत को अपना आदर्श मान लें, बिल्क वह यह चाहते हैं कि लोग नैतिक जीवन की बातें सोचें, बुरी आदतें छोड़ें, अपनेको वासनाओं में कम-से-कम फंसावें और इस प्रकार अपना वैयक्तिक तथा आत्मिक विकास करें। जो लोग जनता की सेवा करना चाहते हैं उन्हें जनता को ऊपर उठाने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी स्वयं अपनेको। उनके स्तर तक उतारने और उनके समान आधार पर मिलनेजुलने की। ऐसा करने में वे उन्हें अनायास थोड़ा-बहुत ऊपर उठा लेंगे। यही उनकी समझ में सच्चा जनतन्त्र हैं। उन्होंने १७ दिसम्बर १९३४

को दिये गए अपने एक वक्तव्य में लिखा—"बहुत-से लोगों ने मेरा विरोध करने में मायूसी प्रकट की हैं; मेरे लिए यह एक अपमानजनक जानकारी है, क्योंकि मैं जन्म से ही जनतन्त्रवादी हूं।"

गांधीजी सदा सामंतशाही, राजाओं, बड़े जमींदारों और पूंजीपितयों, की संरक्षकता पर जोर देते रहते हैं। ऐसा करने में वह पूर्ववर्ती धार्मिक व्यक्तियों का अनुकरण करते हैं। पोप ने कहा है—"धिनकों को चाहिए कि वे अपनेको प्रभु के नौकर और साथ ही उसकी दौलत के अभिभावक तथा वितरणकर्ता समझें। ईसा ने उन्हींके हाथों में गरीबों का भाग्य सौंपा है।" लोकप्रिय हिन्दू-धर्म और इस्लाम भी इसी सिद्धांत को दुहराते हैं और धिनकों से दानी बनने की प्रार्थना करते हैं। धनी लोग इसके बदले में मिन्दर, मिन्जद या धर्मशाला बनवा देते हैं या अपनी बहुल सम्पत्ति में से गरीबों को तांबे और चांदी के सिक्के दे देते हैं और इनके कारण अपनेको बड़ा धर्मात्मा मानते हैं।

## गांधीजी का जीवन-स्राधार

पर्ल बन्दरगाह और उसके बाद की आकिस्मिक घटनाओं ने देश में एक नई तनातनी पैदा कर दी और एक नया दृश्य उपस्थित कर दिया। तनाव के इस नये वातावरण में कांग्रेस-कार्यसमिति की फौरन बैठक बुलाई गई। उस समय तक जापानी बहुत ज्यादा नहीं बढ़े थे, किंतु अनेक बड़ी-बड़ी और विस्मयकारी दुर्घटनाएं घट चुकी थीं। युद्ध अब दूर का दृश्य नहीं रह गया था और भारत की ओर बढ़ता हुआ उसपर भी गहरा प्रभाव डालने लगा था। इस संकटजनक स्थिति में कुछ सार्थक कार्य करने की आकांक्षा कांग्रेसियों में तीन्न हो उठी और नई परिस्थिति में जेल जाने की बात निरर्थक प्रतीत हुई। किंतु जबतक किसी सम्मानपूर्ण सहयोग का रास्ता न खुलता और जनता को कियाशील बनने के लिए किसी निश्चत प्रेरणा का अनुभव न कराया जाता तबतक हम क्या कर सकते थे? केवल बढ़ते हुए संकट का नक।रात्मक भय काफी नहीं था।

पहले जो कुछ भी हो चुका था उसके बावजूद हम युद्ध, विशेष रूप से भारत के रक्षा-कार्य, में योग देने को उत्सुक थे, बशर्ते कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जाय, जिसकी सहायता से हम देश के दूसरे तत्वों का सहयोग प्राप्त कर सकें और जनता को यह अनुभव करा सकें कि हमारा कार्य एक राष्ट्रीय कार्य हैं और हमपर हमें दास बनानेवालों द्वारा नहीं लादा गया है। इस व्यापक मसले पर कांग्रेसियों और अधिकांश दूसरे लोगों में भी मतभेद नहीं था, किंतु एकाएक एक महत्त्वपूर्ण सैद्धांतिक मतभेद उठ खड़ा हुआ। बाहरी युद्ध के सम्बन्ध में भी गांधीजी व्यहिंसा के अपने बुनियादी सिद्धांत को त्यागने को तैयार नहीं थे। युद्ध की निकटता उनके लिए एक चुनौतों और उनके विश्वास के लिए एक कसौटी बन गईं। इस अवसर पर असफल होने का अर्थ यह था कि या तो अहिंसा

का सिद्धांत और कार्य-कम उतना व्यापक और आधारभूत नहीं था जितना कि गांधीजी उसे समझते आये थे या उसका त्याग करने या उसके साथ समझौता कर लेने में वह भूल करते थे। वह अपने संपूर्ण जीवन के उस विश्वास को नहीं त्याग सकते थे जिसपर कि उनका सारा कार्य आधारित था। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अहिंसा के आवश्यक परिणामों को अवश्य स्वीकार करना चाहिए।

इसी तरह की कठिनाई और संघर्ष पहली बार सन् १९३८ में म्य-निक-संकट के समय उत्पन्न हुई थी, जब कि युद्ध सिर पर खड़ा था। उस समय मैं यरोप में था और वादविवाद में भाग यूरोप का युद्ध नहीं ले सका था। किंतु संकट के हटने और युद्ध के स्थगित हो जाने से वह कठिनाई दूर हो गई थी। सितंबर १९३९ में जब युद्ध सचमुच छिड़ा तो ऐसा कोई सवाल नहीं उठा और न हमने उसपर विचार ही किया। किंतु सन् १९४० की गर्मी के अंतिम दिनों में महात्मा गांधी ने यह बात हमारे सामने फिर से स्पष्ट कर दी कि वह हिंसात्मक युद्ध में भागीदार नहीं बनेंगे और कांग्रेस द्वारा भी ऐसी ही प्रवत्ति का अपनाया जाना स्वीकार करेंगे । सशस्त्र और हिंसात्मक यद्ध में व्यावहारिक सहायता देने के अलावा वह नैतिक या और दूसरी हर तरह की सहायताएं देने के लिए तैयार थे। वह चाहते थे कि कांग्रेस यह घोषणा कर दे कि वह स्वतन्त्र भारत के लिए भी अहिंसा के ही सिद्धान्त का समर्थन करती है। वह जानते थे कि देश में --- यहांतक कि कांग्रेस में भी--- ऐसे तत्त्व हैं जिनका अहिंसा पर विश्वास नहीं। उन्हें इस बात का भय था कि संभव है रक्षात्मक प्रश्नों के उठने पर स्वतन्त्र भारत की सरकार अहिंसा के सिद्धांत को त्याग दे और सैनिक, समद्री तथा हवाई शक्ति की वृद्धि करे। फिर भी वह चाहते थे कि यदि संभव हो तो कांग्रेस कम-से-कम अहिंसा की पताका को ऊंचा उठाये रखें और जनता को शान्तिपूर्ण प्रणाली से सोचने तथा कार्य करने की शिक्षा दे। भारत का सैनीकरण होते देखना उन्हें भयावह प्रतीत होता था। वह स्वप्न देखा करते थे कि भारत अहिंसा का प्रतीक और दृष्टांत बनेगा और अपने आदर्श से दूसरे देशों को भी युद्ध तथा हिंसात्मक कार्यों से मुक्त रखेगा। इसलिए वह चाहते थे कि अगर समस्त भारत ने उनके इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं भी किया है तब भी परीक्षा का समय आने पर कांग्रेस को उसका परित्याग नहीं करना चाहिए।

जहांतक मुझे पता है, सेना या पुलिस के संबंध में अहिंसा के प्रश्न पर कभी विचार नहीं किया गया था। यह एक मानी हुई बात थी कि अहिंसा का प्रयोग हमारे स्वतन्त्रता-संग्राम तक ही सीमित था। यह सत्य है कि कई रीतियों से अहिंसा ने हमारी विचारशक्ति पर बड़ा प्रबल प्रभाव डाला था और कांग्रेस को विश्व के निश्शस्त्रीकरण का तथा सभी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय झगड़ों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक बना विया था।

जिन दिनों प्रांतों में कांग्रेसी सरकारें थीं, कई प्रांतीय सरकारें विश्व-विद्यालयों और कालेजों में किसी-न-किसी रूप में सैनिक शिक्षा को प्रोत्सा-हन देने के लिए उत्सुक थीं, किंतु केन्द्रीय सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया और रास्ते में रोड़े अटका दिये।

निस्संदेह गांधीजी को ये प्रवृत्तियां मान्य नहीं थीं, किंतु उन्होंने हस्त-क्षेप नहीं किया । वह तो दंगों को दबाने तक के लिए पुलिस का सशस्त्र प्रयोग पसन्द नहीं करते थे और ऐसी घटना

प्रयोग पसन्द नहीं करते थे और एसी घटना घटने पर दु:ल प्रकट किया करते थे। किंतु वह उसे एक न्यूनतर बुराई समझकर सह लेते थे और आशा करते थे कि कमशः उनके उपदेश भारतीय जनता के मस्तिष्क में जड़ जमा लेंगें। कांग्रेस की इन प्रवृत्तियों को नापसन्द करने के कारण ही वह सन् १९३४ के आसपास कांग्रेस की साधारण सदस्यता से भी हट गये, यद्यपि उसके परचात् भी वह कांग्रेस के असंदिग्ध नेता और सलाहकार बने रहे। हमारे लिए यह एक नियम-विरुद्ध और असंतोषजनक स्थिति थी, लेकिन जहां-तक गांधीजी का सवाल है उन्हें शायद यह अनुभूति होती थी कि कांग्रेस के सदस्य न रहने के कारण उनपर कांग्रेस द्वारा समय-समय पर किये जानेवाले उन विभिन्न निर्णयों का, जो उनके सिद्धांतों और विश्वासों में पूरी तरह मेल नहीं खाते थे, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं रह गया। उनमें सदा एक राजनैतिक संघर्ष चलता रहा है और हमारी राष्ट्रीय राजनीति

में भी नेता गांघी और मनुष्य गांघी में, जो भारत ही नहीं बल्कि समस्त मानव-जाति और सारे संसार के लिए दैवी संदेश लेकर अवतरित हुआ है, निरन्तर संघर्ष हौता रहा है । इस सिद्धांत को स्वीकार करना आसान नहीं कि जीवन—विशेष रूप से राजनैतिक जीवन—की संकटकालीन आवश्यकताओं और तात्कालिक वांछनीयताओं के अवसर पर भी सत्य का कट्टरता के साथ पालन किया जा सकता है। साधारण रूप से तो लोग इसकी चिंता ही नहीं करते । यदि वे सत्य को अपने जीवन में कोई स्थान देते भी हैं तो उसे मस्तिष्क के किसी कोने में पड़े रहने देते हैं और तात्कालिक वांछनीयता को ही कार्य का आधार मानते हैं। राजनीति में सर्वत्र यही नियम रहा है। इसका एकमात्र कारण यही नहीं है कि राज-नीतिज्ञ दुर्भाग्यवश एक विचित्र ढंग के अवसरवादी होते हैं, बल्कि यह भी कि वे शुद्ध वैयक्तिक घरातल पर कार्य नहीं कर सकते। उन्हें दूसरों से काम कराना पड़ता है और इसलिए दूसरों की किमयों का ध्यान रखना पड़ता है और यह भी देखना पड़ता है कि वे सत्य को कहांतक समझ और ग्रहण कर सकते हैं। इसके कारण उन्हें सत्य के साथ समझौता करना पड़ता है और उसे तत्कालीन परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ता है। यह किया अनिवार्य हो जाती है, फिर भी इसके साथ खतरे लगे रहते हैं। सत्य की अवहेलना और परित्याग की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और तात्कालिक वांछनीय कार्य की एकमात्र कसौटी बन जाती है ।

यद्यपि गांघीजी कुछ सिद्धांतों पर चट्टान की तरह अटल रहते हैं, तथापि उन्होंने अपनेको दूसरे व्यक्तियों और परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल बनाने की अपूर्व क्षमता प्रदिश्ति की हैं। वह दूसरों—विशेष रूप से जनसाघारण—की शक्ति और निर्वलता का घ्यान रखते हैं और यह भी देखते हैं कि उनमें सत्य के अनुसार कार्य करने की कितनी सामर्थ्य है। लेकिन समय-समय पर वह सचेत हो उठते हैं मानों उन्हें इस बात का भय हो गया हो कि उन्होंने लोगों के साथ आवश्यकता से अधिक समझौता कर लिया है और तब वह फिर से अपने सिद्धोंतों पर दृढ़ हो जाते हैं। कार्य करते समय वह जनता की विचारघारा से सहमत प्रतीत होते हैं। उसकी सामर्थ्य का घ्यान रखते हैं और इसीलिए कुछ सीमा तक अपने

को उसके अनुकूल बना लेते हैं। किंतु कभी-कभी वह अधिक सैद्धांतिक बन जाते हैं और उनकी अपनेको दूसरों के अनुकूल बनाने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। यही अन्तर उनके कामों और लेखों में दिखाई देता है और इससे खुद उनके अनुयायी भ्रम में पड़ जाते हैं। जो लोग भारत की पृष्ठभूमि को नहीं जानते उनकी तो बात ही क्या।

एक अकेला आदमी जनसाधारण के सिद्धांतों और विचारों पर कहां-तक प्रभाव डाल सकता है, यह कहना कठिन है। इतिहास में कुछ लोग ऐसे हुए हैं, जिन्होंने जनता पर बड़ा जबरदस्त प्रभाव डाला है ; किंतू संभवतः उन्होंने उन्हीं बातों पर जोर दिया है और उन्हीं तथ्यों का दिग्दर्शन कराया है जो जनता के मस्तिष्क में पहले से ही थे, या उन्होंने अपने ही युग के अनिश्चित विचारों की स्पष्ट व्याख्या की है। वर्तमान युग की भारतीय विचारधारा पर गांधीजी का बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा है। आगे वह कबतक और किस रूप में रहेगा, यह तो भविष्य बता सकता है। उनका प्रभाव उन लोगों तक ही सीमित नहीं है जो उनसे सहमत हैं या उन्हें राष्ट्रीय नेता स्वीकार करते हैं। उनका प्रभाव उन लोगों पर भी पड़ता है जो उनसे असहमत होते हैं और उनकी आलोचना करते हैं। भारत में ऐसे बहत ही कम व्यक्ति हैं, जो गांधीजी के अहिंसा के सिद्धांत या उनके आर्थिक मतों को पूरी तरह से मानते हों. फिर भी ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिनपर इन सिद्धांतों और मतों का कुछ-न-कुछ प्रभाव अवस्य पड़ा है। साधारणतः धार्मिक दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि उन्होंने राजनैतिक और दैनिक जीवन की समस्याओं के नैतिक समाधान पर जोर दिया है। धार्मिक पृष्ठभूमि का प्रभाव तो उन्हींपर पड़ा है, जिनकी उघर प्रवृत्ति थी, किन्तु नैतिक दृष्टिकोण ने दूसरों को भी प्रभावित किया है। कितने ही लोगों के नैतिक और सदा-चार-संबंधी कार्यों का स्तर ऊंचा उठ गया है और उनसे भी अधिक लोगों को कम-से-कम नीति और सदाचार के दृष्टिकोण से सोचने पर विवश होना पड़ा है और यह मानना पड़ा है कि विचार का कार्यों और व्यव-हारों पर कुछ-न-कुछ प्रभाव अवश्य पड़ता है। राजनीति अब केवल समयानकलता और अवसरवादिता नहीं रह गई है, जैसी कि वह साधारणत:

सभी जगह रही है; बिल्क अब सोचने और कार्य करने से पहले लगातार एक नैतिक संघर्ष चलता रहता है। तात्कालिक वांछनीयता की उपेक्षा नहीं की जा सकती, अर्थात् जो बात तत्काल संभव और उचित प्रतीत होती है, उसे आंखों से ओझल नहीं किया जा सकता। फिर भी दूसरे कारणों से और दूरवर्ती परिणामों के फलस्वरूप उसकी उग्रता कम हो जाती है।

हन विभिन्न दिशाओं में गांधीजी का प्रभाव सारे भारत में फैल गया है और अपनी छाप छोड़ गया है। किंतु उनके भारत के सर्वप्रमुख और सर्वोच्च नेता बनने का कारण उनका अहिंसात्मक या आर्थिक सिद्धांत नहीं है। भारत की बहुसंख्यक जनता के लिए वह उस भारत के प्रतीक है जिसने स्वतन्त्र होने का दृढ़ संकल्प कर रखा है। उसकी नजरों में वह युद्ध के लिए तत्पर राष्ट्रीयता के, अहंकारपूर्ण बल के समक्ष सिर न झुकाने की दृढ़ प्रतिज्ञा के और राष्ट्रीय अपमान की किसी घटना को स्वीकार न करने के निश्चय के प्रतीक हैं। भारत के अनेकानेक लोग उनसे सैकड़ों बातों पर असहमत क्यों न हों, वे उसकी आलोचना क्यों न करते हों और कुछ मसलों पर उनसे जुदे भी क्यों न हो जाते हों, भारत की स्वतन्त्रता की बाजी लग जाने पर कार्य और संघर्ष के समय सब लोग फिर से उन्हें घेर लेते हैं और उनकी ओर अपने अनिवार्य नेता के रूप में निहारते हैं।

सन् १९४० में जब गांधीजी ने युद्ध और स्वतन्त्र भारत के भविष्य के संबंध में अहिंसा का प्रश्न उठाया तो कांग्रेस-कार्यसमिति ने उसका पूरी तरह से सामना किया। समिति के सदस्यों ने साफ कह दिया कि जितनी दूर आप हमें ले जाना चाहते हैं उतनी दूर जाने में हम समर्थ नहीं और न हम विदेशी मामलों में अहिंसा के प्रयोग के लिए देश या कांग्रेस को वचनबद्ध ही कर सकते हैं। इसका नतीजा यह हुआ कि इस प्रश्न पर गांधीजी और कार्य-समिति में एक निश्चित और स्पष्ट फूट पड़ गई। दो महीने बाद फिर से विचार-विनिमय करने पर एक सर्व-सम्मत युक्ति निकली जिसे बाद में कांग्रेस-महासमिति ने अपने एक प्रस्ताव का अंग बना लिया। यह युक्ति

गांधीजी की प्रवृत्ति का पूर्ण रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। वह तो केवल उस बात का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका उन्होंने इस संबंध में कांग्रेस द्वारा कहा जाना बड़ी अनिच्छा के साथ स्वीकार कर लिया था। उस समय तक ब्रिटिश सरकार कांग्रेस के उस प्रस्ताव को ठुकरा चुकी थी, जिसमें उसने राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के आधार पर युद्ध-प्रयत्न में भाग लेने की तत्परता व्यक्त की थी। किसी-न-किसी तरह का संघर्ष होनेवाला था, जैसा कि स्वाभाविक था और गांधीजी और कांग्रेस ने एक-दूसरे की तरफ देखा और उनमें आपसी गतिरोध को दूर करने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। जो युक्ति सर्वसम्मित से स्वीकार की गई थी उसमें युद्ध का उल्लेख नहीं था; क्योंकि उसी समय कांग्रेस का सहयोग-प्रस्ताव असम्मान के साथ और पूरी तरह से ठुकरा दिया गया था। उसमें सद्धांतिक रूप में अहिंसा के संबंध में कांग्रेस-नीति का उल्लेख किया गया था और पहली बार बताया गया था कि किस प्रकार कांग्रेस की राय में स्वतन्त्र भारत को अपने विदेशी संबंधों में अहिंसा का प्रयोग करना चाहिए। प्रस्ताव का वह भाग इस प्रकार था—

"न केवल स्वराज्य के संघर्ष के लिए बल्कि जहांतक अमल में आ सकने की संभावना हो, स्वतन्त्र भारत के लिए भी कांग्रेस-महासमिति अहिंसा की ही नीति और व्यवहार में दृढ़ विश्वास करती है। समिति को इस बात का विश्वास है, और हाल की अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रविश्वात कर दिया है कि यदि संसार अपनेको विनष्ट करना नहीं चाहता और फिर से पाशविकता की ओर नहीं जाना चाहता तो पूर्ण निश्शस्त्रीकरण और एक नई तथा अधिक न्यायपूर्ण राजनैतिक व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना आवश्यक है। इसलिए स्वतन्त्र भारत अपना सारा जोर निश्शस्त्रीकरण के पक्ष में लगायेगा और इस दिशा में उसे संसार का स्वयं नेतृत्व करने के लिए तैयार रहना चाहिए। निश्चय ही यह नेतृत्व देश की आन्तरिक अवस्था और बाहरी तत्त्वों पर निर्भर होगा, किन्तु राज्य निश्शस्त्रीकरण की इस नीति को त्रियात्मक रूप देने के लिए भरसक प्रयत्न करेगा। सफल निश्शस्त्रीकरण के लिए और राष्ट्रीय युद्धों का अन्त करके विश्वशांति की स्थापना करने

के लिए युद्ध और राष्ट्रीय संघर्षों के कारणों का दूर दिया जाना आवश्यक है। एक देश पर दूसरे देश के प्रभुत्व और एक जाति या दल द्वारा दूसरी जाति या दल के शोषण का अन्त करके इन कारणों को निर्मूल कर देना चाहिए। इस उद्देय की पूर्ति के लिए भारत शांतिपूर्वक प्रयत्न करेगा और इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर भारतीय जनता एक स्वतन्त्र राष्ट्र का अस्तित्व प्राप्त करना चाहती है। यह स्वतन्त्रता विश्वशांति और विश्व-उन्नति के लिए दूसरे स्वतन्त्र देशों के साथ निकट संपर्क की भूमिका होगी।"

आप देखेंगे कि इस घोषणा में जहां एक ओर शांतिपूर्ण कार्य और निश्शस्त्रीकरण के लिए कांग्रेस की आकांक्षा का दृढ़तापूर्वक समर्थन किया गया है वहां दूसरी ओर कितनी ही शर्तों पर भी जोर डाला गया है।

कांग्रेस का भीतरी संकट सन् १९४० में दूर हो गया और उसके बाद

जो साल आया उसमें कांग्रेसियों की घड़ाघड़ गिरफ्तारियां हुईं। कितु जब दिसम्बर, १९४१ में गांधीजी ने पूर्ण अहिंसा का आग्रह किया तो फिर वहीं संकट उत्पन्न हो गया। एक बार फिर लोगों में फूट और मतभेद उत्पन्न हो गया और कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा कितने हीं दूसरे लोगों ने गांधीजी के दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थता प्रकट की। स्पष्ट था कि इस मामले में कांग्रेस सामूहिक रूप में गांधीजी से असहमत थी। उसमें गांधीजी के कुछ कट्टर अनुयायी भी शामिल थे। परिस्थितियों और तेजी से घटनेवाली नाटकीय घटनाओं ने हम सब-पर—यहांतक कि गांधीजी पर भी—प्रभाव डाला और यद्यपि उन्होंने कांग्रेस के मत को स्वीकार नहीं किया तथापि उससे अपनी बात मनवाने का आग्रह छोड दिया।

इसके बाद गांधीजी ने इस प्रश्न को कांग्रेस म कभी नहीं उठाया। बाद में जब सर स्टैफर्ड किप्स अपने प्रस्ताव लेकर भारत आये तो अहिंसा का कोई सवाल ही नहीं था। उनके प्रस्तावों पर शुद्ध राजनैतिक दृष्टि-कोण से विचार किया गया। इसके बाद के महीनों में—अगस्त, १९४२ तक—गांधीजी देशप्रेम और स्वतन्त्रता की उत्कट अभिलाषा से प्रेरित होकर कांग्रेस के युद्ध में शामिल तक होने के लिए तैयार हो गये, बशर्ते

कि भारत को स्वतन्त्र बना दिया जाय। उनके लिए यह एक अद्भृत और आश्चर्यजनक परिवर्तन था, जिसके कारण उनके मस्तिष्क और उनकी आत्मा दोनों को पीड़ा हुई। उनकी अन्तरात्मा में अहिंसा के सिद्धांत और भारत की स्वतन्त्रता के बीच जो संघर्ष चल रहा था उसमें स्वतन्त्रता का पक्ष भारी रहा। अहिंसा उनकी जीवनी-शिक्त थी, उनके जीवन-यापन का अर्थ थी और स्वतन्त्रता उनकी सबसे बड़ी, सबसे उत्कट आकांक्षा थी। किंतु स्वतन्त्रता की ओर अधिक झुकाव का यह अर्थ नहीं था कि अहिंसा में उनका विश्वास कम हो गया था। हां, इसका यह अर्थ अवश्य था कि वह इस बात के लिए तैयार हो गये थे कि युद्ध में कांग्रेस अहिंसा का प्रयोग न करे। व्यावहारिक राजनीतिज्ञ ने दृढ़-प्रतिज्ञ देवदूत पर विजय पाई।

युद्ध के भारत के निकट आ जाने से गांधीजी बड़े विचलित हुए। इस नई स्थिति के साथ अहिंसा की नीति और कार्यक्रम का मेल मिलाना आ्सान नहीं था। आक्रमण के लिए आती हुई युद्ध भारत के निकटतर किसी सेना के सामने या दो विरोधी सेनाओं के ंबीच सविनय अवज्ञा का कोई सवाल ही क्या हो सकता था ? चुप बैठे रहना या आक्रमण को स्वीकार करने का भी कोई प्रश्न नहीं था। तो फिर क्या किया जाय ? ऐसे अवसर के लिए कांग्रेस और गांधीजी के अपने साथियों ने भी अहिंसा को अस्वीकार कर दिया था और उसे आक्रमण के सशस्त्र विरोध का संकल्प नहीं माना था। स्वयं गांधीजी ने भी इतना तो मान लिया था कि इन्हें ऐसा करने का अधिकार है। फिर भी वह दः स्वी थे और व्यक्तिगत रूप से किसी हिंसात्मक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते थे। किंतु वह एक व्यक्ति से कहीं अधिक थे। राष्ट्रीय आंदोलन में उन्हें किसी अधिकारी का पद प्राप्त रहा हो या न रहा हो, उसमें उनका स्थान निश्चय ही अद्वितीय और सर्वप्रमुख था और उनके वचनों का बहुत बडी जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता था।

भारत को—विशेषतः भारत के जनसाधारण को—जितना गांधीजी जानते थें उतना शायद ही किसीने जाना हो या न जानता हो। उन्होंने न केवल भारत के कोने-कोने की यात्रा की थी और वह न केवल लाखों के संपर्क में आये थे, बल्कि उनमें कोई और भी ऐसी वस्तु थी जिसने उन्हें

जनसाधारण के भावपूर्ण संपर्क में आने में समर्थ बनाया था। वह अपने को जनता में विलीन कर सकते थे और उसके ही समान अनुभव भी कर सकते थे और चंकि जनता इससे अनिभज्ञ नहीं थी इसलिए वह उनके प्रति श्रद्धा और भिनत दिखलाती थी। फिर भी उनके भारत-संबंधी विचार कुछ सीमा तक उनके उस दृष्टिकोण के रंग में रंगे हुए थे, जो उन्होंने गुज-रात में अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में बना लिये थे। गुजराती शांति-प्रिय व्यापारी और सौदागर थे और उनपर जैनधर्म के अहिंसा के सिद्धांत का प्रभाव था । भारत के दूसरे भागों पर इस सिद्धान्त का बहुत कम असर पड़ा था और कुछ पर तो बिल्कुल ही नहीं। दूर-दूर तक फैली हुई योद्धा क्षत्रिय जाति ने इस सिद्धांत को युद्ध या जंगली जानवरों के शिकार के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करने दिया था। दूसरी जातियां, जिनमें बाह्मण भी शामिल थे, इससे बहुत ही कम प्रभावित हुई थीं। किंतु भार-तीय विचारधारा और इतिहास के विकास के संबंध में गांधीजी के विचार स्वतन्त्र और अनेक सुत्रों पर आधारित थे। उन्हें इस बात का विश्वास था कि ऑहंसा ही इस विकास का आधारभृत सिद्धांत थी, यद्यपि कितनी ही बार उसका अतिक्रमण अवश्य हुआ था। यह दृष्टिकोण एक दूरवर्ती दृष्टिकोण था और कितने ही भारतीय विचारक तथा इतिहासकार इससे . सहमत नहीं थे । इसका मानव-जीवन की वर्तमान अवस्था में अहिंसा की उपयोगिता से कोई संबंध नहीं था, फिर भी इससे गांधीजी के चिंतन की ऐतिहासिक प्रवत्ति का पता लगता था।

भूगोल का अब भी महत्त्व है और भविष्य में भी रहेगा, किन्तु अब दूसरे तत्त्वों की उससे भी अधिक महत्ता हो गई है। पर्वत और समुद्र अब बाधक नहीं रह गये हैं किन्तु वे अब भी मनुष्य के चिरित्र और देश की राजनैतिक तथा आर्थिक स्थिति की रूपरेखा निर्धारित करते हैं। विभा-जन, पृथक्करण या विलय की नई योजनाओं पर विचार करते समय इनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, सिवा उस अवस्था में जब ये योजनाएं किसी विश्वव्यापी आधार पर बनाई गई हों।

गांधीजी का भारत और भारतीय जनता का ज्ञान बड़ा गहरा है। यद्यपि उन्हें इतिहास में इतनी रुचि नहीं है और यद्यपि उनमें उस ऐति- हासिक चेतना का अभाव है जो कुछ लोगों में होती है तथापि वह भारतीय जनता के ऐतिहासिक उद्गमों के प्रति पूर्णतः सचेत हैं और उन्हें उनकी निकट जानकारी भी है। सामयिक घटनाओं का उन्हें अच्छा ज्ञान है और उनका वह सावधानी के साथ अनुशीलन करते हैं, मद्यपि अनिवार्य रूप से अपना ध्यान आजकल की भारतीय समस्याओं पर ही केन्द्रित रखकर निस्सार बातों को छोड़ किसी समस्या या स्थिति के सार को समझ लेने की उनमें अपूर्व क्षमता है। वह सभी चीजों को उनके नैतिक पहलू से जांचते हैं, इसलिए उन्हें ये चीजें विस्तृत रूप में दिखाई दे जाती हैं और वह उन्हें निश्चयपूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। बर्नार्ड शाँ ने कहा है कि गांधीजी ने युक्ति-सम्बन्धी चाहे कितनी भी भूलें की हों, उनकी आधारभूत युद्ध-नीति अब भी ठीक ही होती है। किन्तु अधिकांश लोग दूर की बातें नहीं सोचते। वे उपस्थित क्षण से कुशलतापूर्वक लाभ उठाने में ही ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं।

भारत में कुछ ऐसे लोग भी थे जो युद्ध को विभिन्न युद्धरत देशों के राजनीतिज्ञों की लघु महत्त्वाकांक्षाओं से कहीं बड़ा और व्यापक समझते थे। वे उसकी क्रांतिकारी महत्ता का अनभव आजादी की पुकार करते थे और इस बात को समझते थे कि यद्ध और उसके परिणाम इस संसार की अन्ततः सैनिक विजयों और राज-नीतिज्ञों के समझौतों व कथनों से कहीं आगे ले जायंगे। किंतु निश्चय ही ऐसे आदिमियों की संख्या बहुत कम थी और जैसा कि दूसरे देशों में भी होता है, अधिकांश लोग इस प्रश्न पर संकीर्ण दृष्टिकोण से विचार करते थे (जिसे वे यथार्थवादी दृष्टिकोण कहते थे) और केवल वर्तमान को दृष्टि में रखकर काम करते थे। अवसरवादी प्रवृत्ति के कुछ लोगों ने अपनेको ब्रिटिश-नीति के अनुकूल बना लिया, जैसा कि वे किसी भी दूसरे अधि-कारी या नीति के साथ करते । कुछ लोगों में इस नीति के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई और उन्होंने अनुभव किया कि ऐसी नीति के आगे सिर झुकाना भारत ही नहीं, बल्कि समस्त संसार के हित के साथ धोखा करना है। अधि-कांश लोग निश्चेष्ट, निष्क्रिय और मौन पड़े रहे। ये ही भारतीय जनता की वे पुरानी कमियां थीं, जिनके विरुद्ध हम इतने दिनों से लड़ते आ रहे थे।

जब कि भारतवासियों के मस्तिष्क में यह संघर्ष चल रहा था और निराशा की भावना बढ़ती जा रही थी, गांधीजी ने कई लेख लिखे जिनसे लोगों की विचारधारा को एकाएक नई दिशा मिली या, जैसा कि अक्सर होता है, इन लेखों से उनके अनिश्चित विचारों को एक निश्चित रूप मिला। उस संकटजनक स्थिति में निष्क्रिय रहना या जो कुछ भी हो रहा था उसके आगे सिर झुकाना गांधीजी को असह्य हो गया था। उस स्थिति का सामना करने का एकमात्र उपाय यह था कि भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार कर ली जाय और मित्रराष्ट्रों के सहयोग से आक्रमण और युद्ध का मुकाबला किया जाय। इस स्वीकृति के न मिलने पर प्रचित्त प्रणाली को चुनौती देने और जिस तन्द्रा में पड़कर जनता अशक्त व हर तरह के आक्रमण का आसान शिकार बन गई थी उससे उसे उटाने के लिए कुछ-न-कुछ करना जरूरी था।

यह मांग कोई नई मांग नहीं थी, क्योंकि इसमें वे ही बातें दुहराई गई थीं, जो हम सदा से कहते आये थे। किंतू गांधीजी के भाषणों और लेखों में एक नई प्रेरणा और एक नया आग्रह था और था कार्य करने की ओर इशारा। उस समय वह जो कह या लिख रहे थे वही निस्संदेह सारे भारत की भावना थी। राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता के संघर्ष में विजय राष्ट्रीयता की हुई थी और गांधीजी के नये लेखों ने सारे भारत में हलचल मचा दी। फिर भी वह राष्ट्रीयता कभी अन्तर्राष्ट्रीयता के विरुद्ध नहीं रही और सच पूछिये तो अपने में और अन्तर्राष्ट्रीयता में किसी प्रकार मेल-मिलाप का रास्ता ढुढ़ने का अधिक-से-अधिक प्रयत्न कर रही थी, बशर्ते कि उसे यह काम सम्मानपूर्वक और कारगर तरीके से करने का अवसर दिया जाता । दोनों में कोई आवश्यक अंतर नहीं था, क्योंकि यूरोप की राष्ट्रीयताओं की तरह उसका ध्येय दूसरों के काम में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि समान हित के लिए सहयोग करना था। राष्ट्रीय स्वतंत्रता सच्ची अन्तर्राष्ट्रीयता का आवश्यक आधार मानी जाती थी और इसलिए वह अन्तर्राष्ट्रीयता तक पहुंचने का मार्ग तथा फासिस्टवाद व नात्सीवाद के विरुद्ध समान संघर्ष में सहयोग देने की वास्तविक नींव समझी जाती थी । इधर जिस अन्तर्राष्ट्रीयता की इतनी चर्चा थी वह साम्प्राज्यवादियों

की पुरानी नीति की भांति एक नये वेष में (बहुत ज्यादा नये नहीं) संदिग्ध दिखाई देने लगी थी। सच पूछिये तो वह स्वयं आक्रमणकारी राष्ट्रीयता थी, जो साम्प्राज्य या राष्ट्रसमूह या शासनादिष्ट प्रदेश के नाम में दूसरों पर अपनी सत्ता लाद 'रही थी।

इस नई स्थिति से हममें से कुछ लोग चितित और विचलित हुए, क्योंकि काम जबतक कारगर न हो तबतक उसका होना न होना बराबर था; और जो काम कारगर होता उसका-एक ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय विचार समय में जब स्वयं भारत पर आक्रमण का खतरा था--युद्ध-प्रयत्न में बाधक होना अनिवार्य था। गांधीजी की विचार-धारा में भी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय तत्त्वों की अवहेलना की गई दिखाई दिती थी और वह राष्ट्रीयता के संकीर्ण दृष्टिकोण पर आधारित मालूम होती थी। युद्ध के पिछले तीन साल में हमने जानबुझकर तंग न करने की नीति का अनुसरण किया था और अगर वैसा कुछ किया भी था तो केवल सांकेतिक विरोध के रूप में। सन् १९४०-४१ में जब हमारे देश के ३० हजार प्रमुख स्त्री-पुरुष जेलों में ठूंस दिये गये तो इस सांकेतिक विरोध े ने विशाल रूप साधारण कर लिया । यह जेल-यात्रा भी कुछ चुने हुए व्यक्तियों ने ही की। सामृहिक हलचलें और सरकारी व्यवस्था में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने की चेष्टा नहीं की गईं। हम इन बातों को दुहरा नहीं सकते थे और इनके अलावा जो कुछ भी करते उसका भिन्न ढंग का और अधिक कारगर होना अनिवार्य था । क्या इससे भारत के सीमांत पर होनेवाले युद्ध में बाधा नहीं पड़ती और दुश्मन को प्रोत्साहन नहीं मिलता ?

हमारे सामने यह स्पष्ट कठिनाइयां थीं और उनपर हमने गांधीजी के साथ विस्तारपूर्वक विचार-विनिमय किया, किंतु न हम उन्हें अपने मत के अनुकूल बना सके, न वह हमें अपने मत की ओर खींच सके । कठिना-इयां बनी रहीं और हम कुछ करते या न करते हमें हर स्थिति में संकट दिखाई दे रहा था । अतः हमें उनका संतुलन करना और उनमें से कम बुरे मार्ग को अपनाना था । हमारे पारस्परिक विचार-विनिमय से बहुत-सी बातें, जो पहुले अनिश्चित और धुंधली थीं, स्पष्ट हो गईं और जिन

अन्तर्राष्ट्रीय तत्त्वों की ओर गांधीजी का ध्यान आकर्षित किया गया उनमें से अनेक को उन्होंने स्वीकार कर लिया । इसके बाद उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें परिवर्तन दिखाई दिया । उन्होंने स्वयं इन अन्तर्राष्ट्रीय तत्त्वों पर जोर दिया और भारत की समस्या पर एक अधिक विस्तृत दृष्टिकोण से विचार किया। फिर भी उनकी बुनियादी प्रवृत्ति बदली नहीं। अंग्रेजों की स्वेच्छाचारी और दमनकारी नीति के सामने निश्चेष्ट भाव से आत्म-समर्पण करने की भावना का विरोध करने तथा उसे चुनौती देने के लिए कुछ करने की उनकी उत्कट अभिलाषा बनी रही। उनका कहना था कि इस समय घुटने टेकने का अर्थ यह होगा कि भारत का आत्मिक बल टूट जायगा और युद्ध चाहे कोई भी रूप धारण करे और उसका चाहे कुछ भी अन्त हो, लोग दासों जैसा व्यवहार करने लगेंगे और स्वतन्त्रता बहुत समय तक अलम्य हो जायगी। इसका एक अर्थ यह भी होगा कि आक-मणकारी के सामने सिर झुकाना पड़ेगा और अस्थायी रूप से उसकी सैनिक हार होने या उसके पीछे हटने पर भी हम विरोध जारी नहीं रख सकेंगे। इसका अर्थ जनता का पूर्ण नैतिक पतन और उसके उस बल का ह्रास होगा जो उसने एक-चौथाई सदी तक लगातार स्वतन्त्रता-संग्राम लड़ते रहने के बाद ऑजत किया है। इसका यह भी अर्थ होगा कि दूनिया भारत की आजादी की मांग को भुल जायगी और युद्ध के बाद जो सम-झौता होगा वह पूरानी साम्प्राज्यवादी प्रेरणाओं और महत्त्वाकांक्षाओं से प्रभावित होगा । चंकि गांधीजी की भारत को स्वतन्त्र देखने की अभि-लाषा बड़ी उत्कट थी, इसलिए भारत उनके लिए केवल एक प्रिय मात्-भूमि ही नहीं था; वह संसार के सभी उपनिवेश-निवासियों और पददिलतों का प्रतीक था और थी वह कसौटी जिसपर कसकर ही किसी भी विश्व-नीति की जांच की जा सकती थी। यदि भारत परतन्त्र रहता तो दूसरे उपनिवेश और दास राष्ट्र भी गुलामी की अपनी वर्तमान अवस्था में पड़े रहते और युद्ध निरर्थक सिद्ध होता । युद्ध के नैतिक आधार को बदलना आवश्यक था। यह संभव था कि जल, थल और आकाश-सेनाएं अपने-अपने क्षेत्र में कार्य करती हुई अधिक श्रेष्ठ हिंसात्मक युक्तियों का प्रयोग कर विजयी बनतीं, लेकिन आखिर उनकी इस विजय का उद्देश्य

क्या था ? और सशस्त्र युद्ध के लिए भी तो नैतिक समर्थन की आवश्यकता है । क्या नैपोलियन ने यह नहीं कहा था कि 'युद्ध में नैतिक शक्ति' और शारीरिक शक्ति का वही अनुपात है जो तीन और एक का ?' संसार भर के जो करोड़ों ग़ुलाम और शोषित नर-नारी यह समझते थे कि यह युद्ध वस्तुतः उनकी आजादी के लिए लड़ा जा रहा है, उनका नैतिक विश्वास युद्ध के संकीर्णतर दृष्टिकोण से भी बड़े महत्त्व का था । आनेवाली शांति के लिए तो उसका अधिक महत्त्वपूर्ण होना स्वाभाविक था ही । युद्ध के अंत का अनिश्चत हो जाना ही एक ऐसी घटना थी, जिसके कारण दृष्टिकोण और नीति में परिवर्तन आवश्यक हो गया था और जो लाखों व्यक्ति उसकी ओर से उदासीन और सशंक हो गये थे उनमें उत्साह भरकर युद्ध का समर्थक बनाना जरूरी था । अगर यह जादू चल सकता तो धुरी राष्ट्रों की सारी सैनिक शक्ति निर्थक हो जाती और उनका पतन निश्चित हो जाता । इतना ही नहीं, बल्कि धुरी राष्ट्रों में से ही बहुतों की जनता इस विश्वव्यापी शक्तिशाली भावना से अनुप्राणित हो उठती ।

भारत में जनता की उदासीन निश्चेष्टता को विरोध और आत्म-समपंण न करने की भावना में परिवर्तित करना ही ज्यादा अच्छा था।
यद्यपि आरम्भ में आत्मसमपंण न करने की इस
आक्रमणकारी का विरोध
भावना का लक्ष्य ब्रिटिश अधिकारियों के स्वेच्छाचारितापूर्ण आदेश ही होते, तथापि बाद में उसका प्रयोग आक्रमणकारी
के विरोध में किया जा सकता था। किसी एक के सामने सिर झुकाने
और गुलामी स्वीकार करने का परिणाम यह होता कि दूसरों के सामने
भी ऐसा ही करना पड़ता और इस प्रकार अपना अपमान और पतन
होता।

हम इस प्रकार के सभी तर्कों से परिचित थे। हम उनमें विश्वास करते थे और स्वयं हमने उनका अक्सर प्रयोग भी किया था। किंतु दुःख की बात यह थी कि ब्रिटिश सरकार की नीति ने इस जादू को पूरा होने से रोक दिया था और भारतीय समस्या को अस्थायी रूप से युद्धकाल तक के लिए सुलझाने की हमारी सारी चेष्टाएं असफल हो चुकी थीं और बराबर कहने पर भी ब्रिटिश सरकार ने अपने युद्ध-उद्देश्यों की घोषणा नहीं की थी। यह निविचत था कि आगे भी हम इस प्रकार के जो प्रयत्न करेंगे वे निष्फल रहेंगे। तो फिर क्या करना था? अगर हमारे आंदोलन को संघर्ष का रूप लेना था तो नैतिक और दूसरी दृष्टियों से वह चाहे कितना ही उचित क्यों न होता इसमें संदेह नहीं था कि ऐसे समय में जब कि भारत पर आक्रमण का काफी खतरा था उस संघर्ष से भारत के युद्ध-प्रयत्न में काफी हस्तक्षेप होता। हम लोग इस सत्य से बच नहीं सकते थे। फिर भी कितनी अजीब बात थी कि इसी खतरे के कारण हमारे मस्तिष्क में उथल-पुथल हुई थी! हम इन बातों के मौन दर्शक नहीं बन सकते थे और अपने देश को ऐसे व्यक्तियों द्वारा कुप्रबन्धित या नष्ट होते नहीं देख सकते थे जो हमारी दृष्टि में अयोग्य और जनता के विरोध के बोझ को वहन कर सकने में बिल्कुल असमर्थ थे। हमारी सारी अवख्द शक्ति और स्फूर्ति बाहर निकलने—कुछ कार्य करने—का मार्ग चाहती थी।

गांधीजी बूढ़े होते जा रहे थे । वह सत्तर को पार कर चुके थे और निरन्तर कार्य तथा कड़े मानसिक एवं शारीरिक श्रम ने उनकी काया को दुर्वल बना दिया था। किंतु उनमें अब भी पौरुष था और वह महसूस करते थे कि अगर इस समय मैंने परिस्थितियों के सामने सिर झुका दिया और जिस वस्तू को मैं सबसे बहुमूल्य समझता हूं उसे प्रकाश में लाने के लिए कुछ नहीं करता तो उनके जीवन का सारा कार्य ही निरर्थक हो जायगा । भारत और सभी दूसरे शोषित देशों की स्वतन्त्रता के लिए उनके हृदय में जो प्रेम था उसने उनके कट्टर अहिंसावाद तक पर विजय पाई। पहले जब कांग्रेस ने देश की रक्षा और राज्य के संकटकालीन कार्यों में अहिंसा की नीति का पालन न करने का निश्चय किया था तो गांधीजी ने उसे बड़े अनिच्छा और असंतोष के साथ स्वीकृति दी थी और उससे वह अपनेको सदा अलग रखते आये थे। उन्होंने देखा कि इस मामले में इस तरह की विविधपूर्ण नीति से ब्रिटेन और अमरीका से समझौता करने में बाधा पड़ेगी । इसलिए उन्होंने और आगे कदम बढ़ाया और कांग्रेस की ओर से खुद एक प्रस्ताव रखा, जिसमें इस बात की घोषणा की गई कि स्वतन्त्र भारत की अस्थायी सरकार का पहला काम स्वतन्त्रता के पक्ष में और आक्रमणकारी कार्यों के विरोध में अपने समस्त महान् साधनों को

जुटा देना होगा और अपनी सशस्त्र तथा दूसरी तरह की समस्त शिवतयों से भारत की रक्षा में संयुक्त राष्ट्रों के साथ सहयोग करना होगा। इस प्रकार अपनेको वचनबद्ध कर लेना उनके लिए आसान नहीं था, किंतु भारत को एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में आक्रमणकारी का विरोध करने में समर्थ बनाने के लिए किसी-न-किसी प्रकार का समझौता कर लेने की उनकी आकांक्षा इतनी प्रबल थी कि उन्होंने यह कड़वी घूट पी ही ली थी।

जो सैंद्धांतिक और अन्य भेद हममें से कुछ लोगों को अक्सर गांधीजी से अलग रखते आये थे, उनमें से अधिकांश अदृश्य हो गये। किंतु अब भी यह बड़ी किंठनाई रह ही गई कि हम कोई भी काम करें उससे युद्ध-प्रयत्न में बाधा अवश्य पड़ेगी। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि गांधीजी तब भी अपने इसी विश्वास पर अटल थे कि ब्रिटिश सरकार से समझौता संभव है और उन्होंने कहा कि इसे पूर्ण करने के लिए वह भरसक प्रयत्न करेंगे। इसलिए यद्यपि वह 'कार्य करो' 'कार्य करो' की रट लगाते रहे तथापि उन्होंने उसकी व्याख्या नहीं की और न यही संकेत किया कि वह क्या करना चाहते थे।

इस प्रकार जब हम शंका और तर्क-वितर्क कर रहे थे, देश की मन:स्थित बदल गई और उदासीन निश्चेष्टता के गर्त से निकलकर वह उत्तेआरत की मन:स्थित
में परिवर्तन
रहीं, गांधीजी के वक्तव्यों और भाषणों ने उन्हें
आगे बढ़ा दिया था और वे अपने ही बल पर आगे बढ़ रही थीं। यह
बात स्पष्ट थी कि गांधीजी ठीक हों या गलत, उन्होंने जनता की तत्कालीन मनोदशा को पाषाण जैसा बना दिया था। उसमें एक प्रकार की
व्यग्रता थी—एक प्रकार की भावुकतापूर्ण प्रेरणा, जिसने तर्क और विचारशिक्त को तथा परिणामों पर शांत रूप से विचार करने की आवश्यकता
को गौण बना दिया था। इन परिणामों की अवहेलना नहीं की गई और
यह बात हमने समझ ली थी कि किसी काम में सफलता मिले या न मिले,
मानवीय यातना के रूप में जो कीमत चुकाई जायगी वह बहुत बड़ी होगी।
किंत्रू मानसिक पीड़ा के रूप में जो कीमत चुकाई जा रही थी वह कम

बड़ी नहीं थी और उससे बचने की कोई सूरत नहीं दिखाई दे रही थी। ज्यादा अच्छा यही था कि दुर्भाग्य का कमजोर शिकार बनने की बजाय हम कार्य के अथाह सागर में कूद पड़ें। यह किसी राजनीतिज्ञ का समाधान नहीं था, किंतु एक ऐसे राष्ट्र का समाधान था जो निराशा और परि-णामों की ओर से लापरवाह हो गया था । फिर भी विवेक से कार्य किया जा रहा था, संघर्षशील भावनाओं को तर्कसंगत बनाने की चेष्टा की जा रही थी और मानव-चरित्र की बुनियादी असंगतियों में एक प्रकार की संगति ढूंढ़ने का प्रयत्न किया जा रहा था। लड़ाई लम्बी दिखाई देती थी, वह कई सालों तक चलनेवाली थी। कितनी ही बर्बादियां हो चुकी थीं और कितनी ही होनेवाली थीं; किंतु इन सब बातों के बावजूद युद्ध का उस समय तक चलता रहना अनिवार्य था जब-तक कि वे दुर्वासनाएं, जिन्होंने उस युद्ध को जन्म दिया था और जिन्हें स्वयं उस युद्ध ने प्रोत्साहन दिया था, काबू में न आ जातीं । इस बार अर्द्ध-सफलताएं नहीं मिलनी चाहिए थीं, जो अक्सर असफलता से भी अधिक कष्टदायक होती हैं। युद्ध ने सैनिक किया के ही क्षेत्र में नहीं, बिल्क उन अधिक बुनियादी लक्ष्यों के क्षेत्र में भी, जिनके लिए कि युद्ध लड़ा जा रहा था, गलत दिशा ग्रहण कर ली थी। हम जैसा भी कार्य करते उससे शायद बुनियादी लक्ष्यों की असफलता की ओर जबरदस्ती ध्यान आकर्षित हो जाता और वह कार्य उस असफलता को एक नया तथा आशाप्रद रूप प्रदान करने में सहायता देता। और अगर इस समय सफलता न भी मिलती तो उससे आगे चलकर बचाने का ध्येय पूरा होता और इस प्रकार भविष्य में सैनिक कार्रवाई को शक्तिशाली समर्थन प्रदान करने में भी सहायता मिलती।

जनता के साथ-साथ सरकार की भी सरगर्मी बढ़ी। इसके लिए किसी प्रकार की प्रेरणा की आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि यह तो सरकार की स्वाभाविक सरगर्मी थी, उसके कार्य करने का आम तरीका था—एक गुलाम मुल्क पर सत्ता जमाये बैठी एक विदेशी सरकार का ढंग था। ऐसा मालूम होता था जैसे वह अपनी इच्छा का विरोध करनेवाले इस देश के सभी तस्वों को सदा के लिए कुचल देने के इस अवसर का

स्वागत कर रही हो और तदनुसार उसने अपनेको इसके लिए तैयार कर लिया।

घटनाचक तेजी से चलता रहा। फिर भी ताज्जुब है कि जो गांधीजी इतना कहा करते थे कि हमें कूछ-न-कूछ करना चाहिए, जिससे भारत की मर्यादा की रक्षा हो और उसे स्वतन्त्र बनाने समझौते के लिए अपील तथा एक स्वतन्त्र राष्ट्र के रूप में आक्रमण के विरुद्ध लड़ी जानेवाली लड़ाई में सहयोग देने का अधिकार मिले, वही इस कार्य की रूपरेखा के संबंध में कुछ नहीं बोले ! कार्य का शांतिपूर्ण होना तो जरूरी था ही, किंतू इसके अलावा ? गांधीजी ब्रिटिश सरकार के साथ समझौते की संभावना पर ज्यादा जोर देने लगे और उनसे लिखा-पढी करके समझौते का रास्ता निकालने के लिए अधिक-से-अधिक प्रयत्न करने की अपनी इच्छा प्रकट करने लगे। कांग्रेस-महासमिति के सामने उन्होंने जो अंतिम भाषण दिया था, उसमें उन्होंने समझौते के लिए हार्दिक अपील की थी और इस संबंध में वाइसराय से लिखा-पढी करने के संकल्प की घोषणा की थी। एक बार को छोडकर उन्होंने न तो सार्वजनिक रूप से, और न कांग्रेस-कार्यसमिति की बैठकों के भीतर खानगी तौर पर ही इस बात का संकेत किया कि वह जो कार्य सोच रहे हैं उसकी रूपरेखा क्या होगी। निजी तौर पर उन्होंने यह सुझाव रखा था कि अगर समझौते के सभी प्रयत्न निष्फल रहे तो वह किसी किस्म के असहयोग और एक दिन की विरोधात्मक हडताल या एक दिन की आम हडताल के रूप में सारे देश में काम बन्द करने की अपील करेंगे जो कि राष्ट्र के विरोध का संकेत होगा। यह भी एक अनिश्चित-सा ही सुझाव था, जिसकी विस्तृत बात उन्होंने नहीं बताई; क्योंकि समझौते के लिए चेष्टा किये बगैर वह कोई नई योजना नहीं बनाना चाहते थे। इसलिए न तो उन्होंने और न कांग्रेस ने ही निजी या सार्वजनिक रूप से किसी प्रकार का निर्देश दिया, सिवा यह कहने के कि जनता को हर तरह की स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए और शांतिपूर्ण तथा अहिंसात्मक कार्य की नीति का पालन करना चाहिए।

यद्यपि गांधीजी को अब भी गतिरोध के दूर होने की कोई सूरत

निकल आने की आशा थी, तथापि औरों में यह आशावादिता बहुत ही कम थी । इस बीच में जो घटनाएं हुई थीं, वे भी अनिवार्य रूप से संघर्ष की ओर ही इशारा कर रही थीं। ऐसी स्थिति में बीच की बातों का महत्व जाता रहता है और प्रत्येक व्यक्ति को यह निश्चय कर लेना पड़ता है कि उसको इधर रहना है या उधर । जहांतक कांग्रेस का सवाल है, उसके जो सदस्य इस दृष्टिकोण से सोचते थे उनके लिए और कोई चारा ही नहीं था। यह बात अकल्पनीय थी कि एक शक्तिशाली सरकार अपने पूरे बल के साथ जनता को चलाने का प्रयत्न करे और हम लोग, उस संघर्ष को, जिसमें भारत की स्वतन्त्रता निहित थी, चुपचाप निश्चेष्ट बने देखते रहें। यह तो सच है कि बहुत-से लोग सहानुभूति रखते हुए भी निश्चेष्ट ही बने रहे, लेकिन अपने पहले के कामों के परिणामों से इस प्रकार बचने का प्रयत्न करना किसी भी प्रमुख कांग्रेसी के लिए लज्जा और अपमान की बात होती । इतने पर भी उनके सामने और दूसरा रास्ता नहीं था। भारत का सारा विगत इतिहास उनकी आंखों के सामने था और वर्तमान की पीड़ाएं तथा भविष्य की आशाएं भी • प्रत्यक्ष थीं। ये सब बातें उन्हें भविष्य की ओर ढकेल रही थीं तथा उनके कामों को प्रभावित कर रही थीं। बर्गसां ने अपनी 'िकयेटिव इवोल्यशन' (रचनात्मक विकास) नामक पुस्तक में लिखा है—''अतीत का अतीत पर जमा होते रहने का ऋम निरन्तर चलता रहता है। संच पुछिये तो अतीत अपने-आप और अनायास ही संचित होता रहता है। अपने संपूर्ण रूप में वह शायद हमारा हर कदम पर पीछा करता है। . . .यह तो ठीक है कि विचार करते समय अतीत का एक छोटा भाग ही सामने रहता है, किन्तू इच्छा करते समय, संकल्प करते समय और कार्य करते समय हमारा सारा भूत-जिसमें हमारी आत्मा की मौलिक प्रवृत्ति भी शामिल है-हमारे सामने रहता है।"

७ और ८ अगस्त १९४२ को बंबई में कांग्रेस-महासमिति ने सार्व-जनिक रूप से उस प्रस्ताव पर विचार किया, जो 'भारत छोड़ो आंदोलन' के नाम से पुकारा जाता है। वह एक लम्बा 'भारत छोड़ो'-प्रस्ताव और विस्तृत प्रस्ताव था, जिसमें भारत की स्वतन्त्रता को फौरन स्वीकार करने और केवल भारत के ही हित में नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्रों के हित की सफलता के लिए भी भारत से ब्रिटिश राज उठा लेने के लिए विचारपूर्ण तर्क दिये गए थे। उसमें कहा गया था कि भारत में ब्रिटिश राज के जारी रहने से भारत का पतन हो रहा है, वह कमजोर बनता जा रहा है और उसकी अपनी रक्षा करने तथा विश्व-स्वतन्त्रता के पक्ष में योग देने की शक्ति दिन-पर-दिन घटती जा रही है। . . . साम्राज्य का स्वामी बनना शासकों की शक्ति को बढ़ाने के बजाय उनके लिए एक बोझ और एक शाप बन गया है। आधुनिक साम्राज्य-वाद का आदर्श उदाहरण भारत ही सारी समस्या का केन्द्र बन गया है; क्योंकि भारत की स्वतन्त्रता की ही कसौटी पर ब्रिटेन और अमरीका परले जायंगे और उसीसे एशिया तथा अफीका की जनता को आशा तथा ंउत्साह प्राप्त होगा । प्रस्ताव में विभिन्न दलों के सहयोग से निर्मित एक ऐसी अस्थायी सरकार की स्थापना का सुझाव रखा गया था जो जनता के सभी प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधित्व करे और जिसका मुख्य कार्य अपनी समस्त सशस्त्र और अहिंसात्मक शक्तियों और मित्रराष्ट्रों के सहयोग से भारत की रक्षा करना तथा आक्रमण का विरोध करना होगा। यह सर-कार विधान-परिषद् की योजना तैयार करेगी और वह विधान-परिषद् भारत के सभी वर्गों द्वारा स्वीकृत किये जाने योग्य विधान बनायेगी। यह विधान एक संघीय विधान होगा, जिसकी विभिन्न इकाइयों को अधिक-से-अधिक स्वराज्य और अवशिष्ट अधिकार प्राप्त होंगे। "स्वतन्त्रता भारत को इस योग्य बना देगी कि वह जनता की संयुक्त इच्छा, शक्ति और बल की सहायता से आक्रमण का सफलतापूर्वक विरोध कर सके।"

प्रस्ताव में कहा गया था कि भारत की यह स्वतन्त्रता एशिया के सभी दूसरे देशों की स्वतन्त्रता की प्रतीक और भूमिका होनी चाहिए। इसके अलावा सभी स्वतन्त्र राष्ट्रों का एक विश्व-संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और कहा गया था कि इसका सूत्रपात संयुक्त राष्ट्र करें।

महासमिति ने अपने प्रस्ताव में यह आश्वासन दिया था कि वह चीन और रूस की रक्षा के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट डालना नहीं चाहती; क्योंकि उनकी स्वतन्त्रता कीमती है और उनकी रक्षा अवश्य होनी चाहिए (उस समय सबसे अधिक खतरा चीन और रूस को ही था) महासमिति ने संयुक्त राष्ट्रों की रक्षात्मक शक्ति को भी आघात न पहुं-चाने का आश्वासन दिया था, किंतु कहा था— "लेकिन खतरा इन दोनों देशों के साथ-ही-साथ भारत के लिए भी बढ़ता जा रहा है और इस अव-सर पर किसी विदेशी शासक के आगे घुटने टेकने और निश्चेष्ट बने रहने से न केवल भारत का पतन हो रहा है और उसकी अपनी रक्षा करने व आक्रमण का विरोध करने की शक्ति कम होती जा रही है, बल्कि निश्चे-ष्टता से बढ़ते हुए संकट का सामना करने में कोई भी मदद नहीं मिल सकती और न संयुक्त राष्ट्रों की ही कोई सेवा हो सकती है।"

विश्व-स्वतन्त्रता के हित में समिति ने एक बार फिर ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्रों से अपील की, किंतु उसने कहा कि "जो साम्प्राज्यवादी सरकार भारतीय जनता पर प्रभुत्व जमाये बैठी है और उस जनता को अपने तथा मानवता के हित में कार्य करने से रोकती हैं, उसके खिलाफ आत्मबल लगाने से राष्ट्र को रोकना महासमिति अब उचित नहीं समझती। इसलिए यह महासमिति भारत के स्वतन्त्र होने के अभिन्न अधिकार को प्रकाश में लाने के लिए गांधीजी के अनिवार्य नेतृत्व में अहिसात्मक प्रणाली पर जन-संग्राम आरंभ करने की अनुमति देने का निश्चय करती है।" इस कार्य के आरंभ करने का समय गांधीजी के निर्णय पर छोड़ दिया गया था और अंत में यह भी बताया गया था कि "महासमिति कांग्रेस के लिए शक्ति प्राप्त करना नहीं चाहती। वह शक्ति जब आयगी तो वह भारत की समस्त जनता की शक्ति होगी।"

अपने अंतिम भाषणों में कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद ने तथा गांधीजी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका अगला कदम ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वाइसराय से मिलना और संयुक्त राष्ट्रों के प्रमुख अधिकारियों से एक ऐसे सम्मानपूर्ण समझौते के लिए अपील करना होगा, जिसमें भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार की गई होगी और जो आकमणकारी धुरी-राष्ट्रों के विरुद्ध संयुक्त-राष्ट्रों के प्रयत्न की हित-वृद्धि करेगा ।

यह प्रस्ताव अंतिम ह्रप से ८ अगस्त, १९४२, को काफी रात गए

पास हुआ । कुछ ही घंटों बाद, अर्थात् ९ अगस्त को, बड़े तड़के बम्बई में और देशभर में बहुत-सी गिरफ्तारियां की गईं। १

हमारी चिर-आकांक्षित स्वतन्त्रता हमें मिल गई और कम-से-कम हिंसा के साथ मिल गई; किंतु उसके फौरन बाद ही हमें लहू और आंसुओं के पारावार में से होकर गुजरना पड़ा । उस अाजावी के बाद लहू और उन आंसुओं से भी बुरी वह शर्म थी और अपमान था, जिनकी अनुभूति हमें उनके कारण हुई।

हमारे नैतिक सिद्धांत और मापदण्ड उस समय कहां चले गये थे ? उस समय हमारी पुरानी संस्कृति, हमारी मानवीयता और हमारी वह आध्यात्मिकता कहां चली गई थी, जिसका समर्थन भारत इतने दिनों से करता आया था ? एकाएक देश पर अंधकार छा गया और लोग पागल हो उठे। भय और घृणा ने हमें अंधा बना दिया और संस्कृति हमें जितने भी संयम के पाठ पढ़ाती है वे सब भुला दिये गए। भयंकरता पर भयंकरता की तह लगती गई और मानव की कूर पाशविकता ने हमें एक आकस्मिक शून्यता से भर दिया। सारा प्रकाश बुझता हुआ प्रतीत हुआ—नहीं; सारा नहीं—क्योंकि उस तूफान के हाहाकार में भी कुछ ज्योतियां टिमटिमाती हुई दिखाई दीं। जो मर चुके थे और मर रहे थे और जिनकी यातना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी थी, उनके लिए हम शोक कर रहे थे। इससे भी अधिक हम शोक कर रहे थे भारत के लिए, जो सबकी माता थी और जिसकी स्वतन्त्रता के लिए हम इतने वर्षों से अपना खून और पसीना एक करते आये थे।

सारे प्रकाश बुझते हुए दिखाई दिये; किंतु एक उज्ज्वल ज्योति तब भी जलती रही और चारों ओर फैंले हुए अंधकार में अपना प्रकाश फैलाती रही। उस पवित्र ज्योति को देखकर हममें शक्ति और आशा का फिर से संचार हुआ और हमने महसूस किया कि हमपर कितनी ही क्षणिक विप-दाए क्यों न पड़ें, भारत की शक्तिमय और अविचलित आत्मा वर्त्तमान

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> गांघीजी ६ मई, १९४४ तक नजरबन्द रखे गये। उसके बाद सस्त बीमार हो जाने पर वह रिहा कर दिये गए।

उपद्रवों से ऊपर उठकर दिन-प्रति-दिन के छोटे-छोटे संकटों की अवहेलना करती रहेगी।

इस बात को कितने लोग समझते हैं कि इन दिनों महात्मा गांधी की उपस्थिति का भारत के लिए कितना महत्त्व रहा है ? पिछले पचास साल या इससे भी ज्यादा से वह देश और स्वतन्त्रता के लिए जो महान् सेवाएं करते आये हैं उनसे हम सब परिचित हैं; किंतु जो सेवाएं उन्होंने पिछले चार महीनों में कीं, वे निस्संदेह अतुलनीय हैं। इस विनष्ट होते हुए संसार में वह संकल्प की चट्टान और सत्य के आकाशदीप की भांति खड़े रहे हैं और उनकी मन्द किंतु दृढ़ आवाज भीड़ के हो-हल्ले से ऊपर उठकर सत्कार्य का मार्ग दिखाती रही है।

यह इसी दिव्य-प्रकाश का प्रभाव था कि भारत और भारतीय जनता में हमारा विश्वास नष्ट नहीं होने पाया। फिर भी चारों तरफ छाया हुआ अंधकार स्वयं एक संकट था। जब स्वतन्त्रता के सूर्य का उदय हो चुका था तो उस अंधकार ने हमें फिर क्यों ग्रसित किया?

इसलिए यह आवश्यक है कि हम कुछ रुककर इन आधारभूत तत्त्वों पर थोड़ी देर विचार करें, क्योंकि इस समय भारत के भविष्य का निर्माण हो रहा है और यह भविष्य वैसा ही होगा जैसा हमारे लाखों नौजवान स्त्री और पुरुष बनाना चाहते हैं।

आज हममें संकीर्णता और असिहष्णुता आ गई है और साथ ही चेतनता तथा सावधानी का अभाव दिखाई देता है। इन बातों से मुझे

भय होता है। अभी-अभी हम एक विश्ववयापी महासमर में से होकर गुजर रहे हैं। वह युद्ध हमें शांति और स्वतन्त्रता तो नहीं दे सका है; किंतु उससे हम कितनी ही शिक्षाएं ग्रहण कर सकते हैं। जो वस्तु फासिस्तवाद और नात्सीवाद कहकर पुकारी जाती थी उसका उसने संहार किया। ये दोनों ही सिद्धांत संकीर्ण और कूर थे और घृणा तथा हिंसा पर आधारित थे। मैंने उनके विकास का उनके जन्मदाता देशों में और बाहर भी अध्ययन किया। कुछ समय के लिए तो उन्होंने जनता की प्रतिष्ठा बढ़ाई; किंतु साथ ही उनकी आत्मा का हनन भी कर दिया और विचार तथा आचार-व्यवहार के

समस्त मूल्य और मापदण्ड को नष्ट कर दिया । जिन देशों का वे उत्कर्ष करना चाहते थे उनका अन्त में सर्वनाश कर डाला ।

आज मैं भारत में भी कुछ ऐसे ही तत्त्वों को फलते-फूलते देख रहा हूं। बातें तो वह तत्त्व राष्ट्रीयता के नाम में करता है—कभी-कभी धर्म और संस्कृति की भी दुहाई देता है, किंतु करता है वह राष्ट्रीयता, सच्ची नैतिकता और सच्ची संस्कृति के विपरीत। इस संबंध में यदि किसीको कुछ संदेह था तो पिछले महीनों की घटनाओं ने हमें नग्न सत्य का दिग्दर्शन करा दिया है। कुछ वर्षों से हमें अपने देश के एक संप्रदाय की घृणा, हिंसा और संकीर्ण सांप्रदायिकता की इस नीति के विरुद्ध लड़ते रहना पड़ा है। अब उस संप्रदाय को भारत के ही कुछ हिस्सों में से अपना अलग राज्य बनाने में सफलता मिल गई है।

मृस्लिम सांप्रदायिकता, जो भारत की स्वतन्त्रता के लिए एक संकट और एक बाधा रही है, अब अपनेको एक राज्य कहकर पुकारती है। भारत में एक जीवित प्रेरणा के रूप में आज उसका अस्तित्व समाप्त हो गया है; क्योंकि उसकी शक्ति अब दूसरे स्थानों में केन्द्रित हो गई है। किंतु उसने हमारे देश के अन्य वर्गों को पतित बना दिया है, वे उसकी नकल करना चाहते हैं और उसमें सुधार तक करने की चेष्टा करते हैं।

भारत में अब हमें इस प्रतिक्रिया का सामना करना है। आज यहां भी सांप्रदायिक राज्य की पुकार उठाई जाती है, यद्यपि उसके लिए दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है। और केवल सांप्रदायिक राज्य की ही मांग नहीं उठाई जाती, बल्कि सभी राजनैतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में इसी प्रकार की संकीर्ण और घातक मांग उपस्थित की जाती है।

यदि हम भारत के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करें तो देखेंगे कि जब कभी हमारे पूर्वजों ने इस संसार की ओर निर्मल और निर्भय दृष्टि से देखा और अपने मस्तिष्क की खिड़िकयों को आदान-प्रदान के लिए खुला रखा तभी उन्होंने आश्चर्यजनक उन्नति की। बाद में जब उनका दृष्टिकोण संकीर्ण हो गया और वे अपनेकों बाहरी प्रभावों से अलग रखने लगे तो भारत की राजनैतिक और सांस्कृतिक अवनित हुई। जिस परम्परा को आज हमने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है, वह सचमुच कितनी महान्

थी, यद्यपि हमने अक्सर उसका तिरस्कार किया है। बावजूद अपनी विप-दाओं और यातनाओं के भारत सदा एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्र रहा है और अब भी है। रचनात्मक और निर्माणात्मक क्षेत्रों की उसकी यह महत्ता एशिया के कितने ही भागों में तथा अन्यत्र फैल गई और सर्वत्र उसकी शानदार विजय हुई। ये विजयें तलवार की नहीं, बिल्क मस्तिष्क और हृदय की थीं जो शांतिदायक और चिरस्मरणीय होती हैं, जब कि तलवार का सहारा लेनेवाले आदमी और उनके काम विस्मृत हो जाते हैं। किंतु यदि उसी महत्ता का उचित और रचनात्मक ढंग से प्रयोग न हो तो वह धुन की तरह भीतर-ही-भीतर देश को खा जाती है और उसे नष्ट तथा पतित कर देती है।

अपने संक्षिप्त जीवन में भी हम इन दिनों—रचनात्मक और विना-शात्मक—शिक्तयों को केवल भारत में ही नहीं बल्कि सारे संसार में किया-शील रूप में देख चुके हैं। अंत में किसकी विजय होगी? और हम किस ओर हैं? यह प्रश्न हममें से प्रत्येक व्यक्ति के लिए और विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए—जिनमें से हम अपने नेता चुनते हैं और जिनपर भविष्य का भार निर्भर होता है—एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है। यह संभव नहीं कि हम सामने बैठे रहें और समस्या का मुकाबला करने से इन्कार कर दें। यह भी संभव नहीं कि आज जब कि स्पष्ट विचार और प्रभावशाली कार्य की आव-श्यकता है, हम अपने मस्तिष्क को दुर्वासना और घृणा के पंक में फंसने दें। हम किस तरह के भारत और किस तरह के संसार के लिए प्रयत्न

कर रहे हैं ? क्या हमारे भिवष्य का निर्माण, घृणा, हिंसा, भय, सांप्रदा-यिकता और संकीर्ण प्रांतीयता द्वारा होगा ? यदि हममें और हमारे पेशे में कणमात्र भी सचाई है तो ऐसा कदापि नहीं हो सकता। इलाहाबाद के इस शहर में, जो मुझे केवल इसलिए प्यारा नहीं कि उसके साथ मेरा घनिष्ट संबंध रहा है, बल्कि इसलिए भी कि उसका भारत के इतिहास में बड़ा महत्त्व है, मेरा बचपन और युवावस्था भावी भारत के स्वप्न देखने तथा कल्पना करने में ही बीते हैं। इन स्वप्नों में कोई तथ्य था या वे केवल एक उत्तेजित मस्तिष्क की कोरी कल्पनाएं ही थीं ? इन स्वप्नों से कुछ तो सत्य सिद्ध हो चके हैं; किंतु उस रूप में नहीं जिस रूप में मैंने कल्पना की थी। कितने ही स्वप्न अभी अधूरे हैं और अभी अपनी सफलताओं पर विजय की अनुभूति के बजाय हम अपने चारों ओर फैले हुए शोक पर एक शून्यता और निराशा का अनुभव कर रहे हैं। हमें लाखों की आंखों के आंसू पोंछने हैं।

इसलिए हमें अपने राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध में कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। हमारा उद्देश्य एक शिवतशाली, स्वतन्त्र और जनतन्त्रीय भारत है, जिसमें प्रत्येक नागरिक को समान स्थान और विकास व सेवा के लिए समान अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आजकल की धन और सामाजिक मर्यादा-संबंधी असमानताएं नहीं रह जायंगी और जहां हमारी प्रमुख प्रेरणाएं रचनात्मक एवं सहयोगात्मक प्रयत्नों में लगी रहेंगी। ऐसे भारत में साप्र-दायिकता, पृथक्वाद, अलग रहने की नीति, छुआछूत, हठधर्मी और मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को कोई स्थान नहीं होगा, उसमें पूर्ण धार्मिक स्वत-न्त्रता होगी और धर्म को राष्ट्रीय जीवन के राजनैतिक और आर्थिक पह-लुओं में हस्तक्षेप नहीं करने दिया जायगा।

यदि बात ऐसी है तो कम-से-कम राजनैतिक जीवन मे हिंदू और मुसलमान और ईसाई और सिख की चर्चाएं बंद होनी चाहिए और हमें एक ऐसे संयुक्त तथा सम्मिलित राष्ट्र का निर्माण करना चाहिए, जिसमें व्यक्तिगत और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता दोनों ही सुरक्षित होंगी।

हम बड़ी जबरदस्त अग्नि-परीक्षाओं में से होकर गुजरे हैं। हम उन्हें पार तो कर गये हैं, किंतु इसके लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। इन परीक्षाओं ने हमारे उत्पीड़ित मस्तिष्कों और हमारी पंगु आत्माओं पर जो छाप छोड़ी है वह बहुत समय तक नहीं मिटेगी। ये परीक्षाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। स्वतन्त्र और अनुशासनशील व्यक्तियों की तरह हमें इनका मजबूत हृदय और दृढ़ संकल्प के साथ सामना करना चाहिए और न सत्य मार्ग से विचलित होना चाहिए, न अपने आदशों और लक्षों को ही भूलना चाहिए। हमें जरूम भरने का यह कार्य आरंभ करना है और रचना तथा निर्माण कार्य करना है। भारत की घायल काया और घायल आत्मा पुकारपुकारकर हमें अपनेको इस महान् कार्य में संलग्न कर देने को कह रही है। ईश्वर करे, हम इस कार्य और भारत के योग्य बनें!

## : ६ :

## 'चिराग़ गुल हो गया'!

१

प्यारे भाइयो और बहनों,

किस तरह से मैं आपसे कुछ कहूं और क्या कहूं ? एक अंधेरा-सा छा गया है और दिल मेरा और देश में करोड़ों का टुट गया है। हमारे प्यारे बापू देश के, राष्ट्र के, पिता का देहान्त हो गया । एक पागल आदमी के हाथ से यह बात हुई है। और हमारी जो बड़ी-बड़ी उम्मीदें थीं एकदम से वे खतम-सी हो गई और हम निराश-से हो गये। देश भर में जबरदस्त दु:ख होगा, तकलीफ होगी और हमें गुस्सा भी चढ़ेगा। इस समय हमें क्या करना चाहिए ? हम सोचेगे, विचार करेंगे क्या करना है क्या नहीं ? लेकिन पहली बात जो मैं आपसे इस समय कहना चाहता हं और मेरा दिल दु:ख से और अफसोस से भरा हुआ है, वह यह है कि ऐसे ही मौके पर हमारा और देश का इम्तहान होता है। ऐसे मौके पर हमें क्या करना है ? जाहिर है, हमें ऐसी बात करनी है जो प्यारे बापू पसन्द करते, जाहिर है, इस समय और भी, बनिस्बत और मौकों के, उनकी हिदायतें, जो उन्होंने हमें सिखलाया है उसको याद रखना है और कोई ऐसी बात नहीं करनी है जो कि अनुचित हो, जो बेजा हो, जिसको वह नापसन्द करते । आखिर में वह गये, देहान्त उनका हुआ, लेकिन कभी न हिन्दुस्तान उन्हें छोड़ सकता है और न वह हिन्दुस्तान को छोड़ेंगे। मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि फिर भी कहीं से उनकी आत्मा हमारी तरफ देखेगी, हमें बचायेगी जैसे कि सारी उम्र उन्होंने गुजारी जिस काम में, उस काम में निगाहें उनकी लगी रहेंगी, इसलिए इस वक्त आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि कितना ही आपको दु:ख हो, कितनी ही आपको तकलीफ हो और गुस्सा चढ़े, फिर भी हमें इस वक्त सम्हल के चलना है। मुल्क को सम्हालना है और कोई गलत बात, अनुचित बात, नहीं करनी है । याद है आपको क्या उन्होंने अपने ७८ वर्ष की उम्र में जो सबक सिखाये ? किस

तरह से हजार मुसीबतों से हमारे देश को उन्होंने निकालकर आजादी के दरवाजे तक पहुंचाया और अब यह मुसीबत हमारे सामने आई कि जिसने हमें रास्ता दिखाया, कित्ते अधेरे से रोशनी में पहुंचाया; वह नज़र नहीं आता, वह चला-सा गया। मैंने आपसे कहा कि रोशनी गायब हो गई, अन्धेरा छाया है लेकिन गलत मैंने कहा। कभी, कभी भी वह रोशनी खतम हो सकती है जो कि महात्मा गांधी ने इस देश में और दुनिया पे डाली ? आज से हजार वर्ष बाद वह रोशनी चमकेगी और इस देश को और दुनिया को चमका-येगी । आज से हजार वर्ष बाद वह याद किये जायंगे कि एक जमाना था जब एक इन्सान, इतने ऊंचे दरजे का, आया और उसने फिर से दुनिया को सही रास्ता दिखाया और उसने इस मुल्क को, पुराने मुल्क को, आजाद किया। वह रोशनी कभी खतम नहीं हो सकती। खाली सवाल यह है कि हम कहांतक उनके कदमों पर चल सकते हैं, कहांतक जो हजार बार उनके सामने जो प्रतिज्ञाएं हमने ली हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। खैर, इस समय मैं ज्यादा आपसे कुछ नहीं कहना चाहता । सिर्फ यह दर-स्वास्त है कि आप मरदों की तरह इसका मुकाबला करें जो इस समय मुसीबत हमारे ऊपर आई है। मिलकर आप मुकाबला करें आपस में, आप अपने छोटे-मोटे झगड़े खतम करके। यह जो एक पागल ने हाथ उठाया, वह एक पागल था; लेकिन हम जानते हैं कि पिछले जमाने में, पिछले दिनों से कितना जहर फैल रहा है। क्या-क्या जहर कहा गया है, किस तरह से उत्तेजना लोगों को दी गई है। गलत बातें करने की। और आखिर उसका फल यह हुआ । हमें तो अपने रास्ते से नहीं हटना है । उसको काबू में लाना है । और उसको खतम करना है, लेकिन अपने रास्ते पर चलकर, गलत रास्ते पर चलकर नहीं । इसलिए आपसे यह दरस्वास्त हैं कि आप इस वक्त पूरी तौर से याद रिखये कि हमारा मुलक एक शानदार मुल्क है और एक शानदार और बडा जबरदस्त नेता उसका था, था नहीं, हमारे दिलों में हमेशा रहेगा, और हमारे बाद, औरों के दिलों में रहेगा। तो उसके रास्ते पे चलना है और कोई बात ऐसी नहीं होने देनी हैं जो कि गलत हो, जो कि उनकी शान के खिलाफ हो। अब मैं आपसे कहा चाहता हं कि क्या कल का कार्यक्रम है। कलं करीब ११॥

बजे के, उनका शरीर, बापूजी का शरीर, बिरला हाउस से निकाला जायगा और एक लम्बे रास्ते से होता हुआ, जमना नदी के किनारे पहुंचाया जायगा । और वहां करीब चार बजे के, तीसरे पहर, दाह-क्रिया होगी। जो लोग चाहते हैं यह अंतिम दर्शन उनके शरीर के करना, उनको चाहिए कि वे सारे रास्त्रे में, जमनाजी तक, इधर या उधर खड़े हो सकते हैं। क्या रास्ता है, किस तरह दाह-किया होगी, यह सब रेडियो से और अखबारों से कल सुबह आपको बता दिया जायगा। कृपा करके बहुत लोग बिरला हाउस में न पहुंचे, बल्कि सास्ते में जमा हों और रास्ते में और कहीं और शांति से चुपचाप खड़े रहें । कोई गलत शोरगुल न मचायें और न कोई दंगा-फसाद होना चाहिए कहीं शहर दिल्ली में। यह तो दिल्ली का मैंने आपको प्रोग्राम बताया। कल का दिन उपवास करके और प्रार्थना करके बिताना चाहिए और जो मुझे सुन रहे हैं हिन्दुस्तान के और हिस्सों में, उनसे कहता हं कि कल के दिन उपवास जो चाहते हैं करें और प्रार्थना करें कि हमें जो महात्माजी ने रास्ता दिखाया है उसपर कायम रहें और हम सच्चाई के रास्ते से न हटें। उसी समय चार बजे, जो कि दाह-किया का समय है, दिल्ली में, जहां-जहां यह खबर पहंचे उन्हें चाहिए कि वे अगर कोई नदी हो और समद्र हो तो समद्र में पहुंचे। आज वहां यह प्रार्थना करें और उप-वास करें। यह एक छोटा-सा प्रोग्राम कल का है कि आप खुद अपने दिल को देखें, दिल के अन्दर और क्या-क्या खराबियां हैं उनको निकालें और जो सबक हमें महात्माजी ने सिखाये हैं उनको पूरा करें। यह सबमें अच्छी याद उनकी होगी। यह सबमें अच्छा तरीका होगा कि देखकर वह भी खुश हों कि आखिर सारी जिन्दगी हिन्दुस्तान की खिदमत उन्होंने की। मरकर भी उन्होंने खिदमत की और मरने के बाद भी उनकी खिदमत हजारों वर्ष तम जारी रहेगी।

3

अपनी व्यक्तिगत हैसियत से और भारत सरकार का प्रधान होने के नाते मुझे इस बात पर घोर लज्जा आती है कि हम अपने सबसे बड़े खजाने को बचाने में असफल रहे। निश्चय ही विमत मीरव यह हमारी असफलता है, वैसी ही, जैसी पिछलें कई महीनों में हमें अनिपानत निर्दोष पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों की रक्षा करने में मिली हैं। हो सकता है कि वह भार और वह काम हमारे लिए या किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ा रहा हो, फिर भी यह एक असफलता है और आज यह बात कि जिस महान् ब्यक्ति के लिए हमारे हृदय में अगाध प्रेम था और सम्मान था, वह हमारे बीच से इसलिए उठ गया कि हम उसकी पूरी-पूरी रक्षा नहीं कर सके, हम सबके लिए एक लज्जा की बात है। एक भारतीय होने के नाते मैं इस बात से लिज्जत हूं कि एक भारतीय ने उनपर अपना हाथ उठाया; एक हिंदू होने के नाते मैं शिमदा हूं कि यह काम एक हिंदू ने किया और एक ऐसे व्यक्ति के साथ किया जो आज का सबसे बड़ा भारतीय और सबसे बड़ा हिंदू था।

हम लोगों की प्रशंसा चुने हुए शब्दों में किया करते हैं और महानता को परखने के लिए हमारे पास कोई-न-कोई कसौटी होती है, किंतु न हम गांधीजी की प्रशंसा कर सकते हैं, न उन्हें परख ही सकते हैं, क्योंकि वह उस साधारण मिट्टी के नहीं बने थे, जिसके हम सब बने हैं। वह आये, काफी लंबी आयु तक जीवित रहे, और चले गये। इस सभा में उनके लिए प्रशंसा के शब्दों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उन्हें अपने जीवन में जितनी प्रशंसा मिली उतनी इतिहास के किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में नहीं मिली होगी और उनकी मृत्यु के बाद के इन दो-तीन दिनों में तो उन्हें सारे संसार ने श्रद्धां-जिल अपित की है, उसमें हम और क्या जोड़ सकते हैं ? हम उनकी किस तरह प्रशंसा कर सकते हैं ?—हम, जो उनके बच्चे बने रहे हैं, हम, जो शायद उनके शरीर से उत्पन्न बच्चों से भी अधिक उनके निकट संपर्क में रहे हैं, क्योंकि हम सभी लोग कम या अधिक मात्रा में उनकी आत्मा के बच्चे हैं, और हम जो उनके अयोग्य बच्चे साबित हए हैं।

एक गौरव था जो कि अब नहीं रहा और वह सूर्य जो हमारे जीवन को गरमी और रोशनी पहुंचाता था, अस्त हो गया और हम ठंड तथा अंधकार में कांप रहे हैं। किंतु गांधीजी कभी नहीं चाहते थे कि इतने गौरव को देख चुकने के बाद हम अपने हृदय में ऐसी अनुभूति को स्थान दें। दैवी ज्योतिवाला वह महापुरुष हमें लगातार बदलता रहा और आज हम जैसे हैं उसीके ढाले हुए हैं। उस दैवी ज्योति में से हममें से भी बहुतों ने एक चिनगारी ले ली, जिसने हमारी झुकी हुई पीठ सीधी कर दी और हमें कुछ सीमा तक उनके द्वारा निर्मित मार्ग पर चलने के योग्य बनाया। इसलिए यदि हम उनकी प्रशंसा करते हैं तो हमारी प्रशंसा के शब्द उनके लिए बहुत छोटे मालूम देते हैं और उनकी प्रशंसा करने में कुछ-कुछ अपनी ही प्रशंसा कर बैठते हैं। बड़े-बड़े और प्रसिद्ध लोगों की स्मृति में कांसे या संगमरमर की मूर्तियां बनती हैं; किंतु दैवी ज्योतिवाले इस व्यक्ति ने अपने जीवन-काल में ही लाखों और करोड़ों के हृदय में स्थान पा लिया, जिसके फलस्वरूप हम सब भी कुछ-कुछ उसी धातु के बन गये हैं जिस धातु के वह बने, यद्यपि उनसे बहुत ही कम मात्रा में। उनका विस्तार सारे भारतवर्ष में था—केवल महलों या चुनी हुई जगहों या असेम्बलियों में ही नहीं, बल्कि नीचों और पीड़ितों की हर झोपड़ी और हर कुटिया में। वह लाखों के हृदय में बसते हैं और अनन्त युगों तक बसे रहेंगे।

अतः इस अवसर पर सिर झुकाने के सिवा हम और क्या कर सकते हैं? जिनका हम पूरी तरह से अनुकरण नहीं कर सके, हम उनकी प्रशंसा करने के योग्य नहीं ह । जब कि वह हमसे अत्यधिक कार्य, श्रम और त्याग करने को कहा करते थे, हमारा उनके लिए कुछ शब्दों भर का प्रयोग करना उनके प्रति अन्याय करना होगा । पिछले तीस साल या उससे कुछ अधिक में उन्होंने भारत को त्याग के उच्च शिखर पर पहुंचा दिया जिसकी बराबरी आज तक कहीं भी नहीं हो सकी हैं। इस कार्य में उन्हें सफलता मिली, फिर भी अंत में ऐसी घटनाएं घटीं जिनके कारण उन्हें बड़ी तकलीफ हुई, यद्यपि उनके चेहरे पर से मुस्कराहट की एक भी रेखा नहीं मिटने पाई और उन्होंने किसीके प्रति एक भी कठोर शब्द का प्रयोग नहीं किया । फिर भी जिन लोगों को उन्होंने सिखाया-पढ़ाया था उनकी ही किमियों के कारण उन्हें कष्ट अवश्य हुआ होगा । उन्हें यह कष्ट इसलिए सहना पड़ा कि जो मार्ग उन्होंने हमें सिखाया था, उससे हम हट गये और अंत में उनके ही एक बच्चे ने उनका अन्त कर दिया—निश्चय ही वह भी उनका उतना ही बच्चा है जितने कि हम ।

जिस युग में हम रहते हैं उसका मूल्यांकृत इतिहास युगों बाद करेगा।

वह इस युग की सफलताओं और असफलताओं का निर्णय करेगा। हम इस युग के इतने निकट हैं कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं, इसको न हम समझ सकते हैं न उसके उचित पारखी ही बन सकते हैं। हम केवल इतना जानते हैं कि एक गौरव था जो अब नहीं रहा । हम केवल इतना जानते हैं कि इस समय अंधकार है--फिर भी अधिक गहरा अंधेरा नहीं, क्योंकि जब कभी हम अपने हृदय में झांककर देखते हैं तो हमें वह ज्योति दिखाई देती है जो हमने वहां जलाई थी। यदि ये जीवित ज्योतियां अक्षुण्ण रहीं तो इस भूमि में कभी अंधकार नहीं होगा और हम गांधीजी के साथ प्रार्थना करते हुए और उनके मार्ग का अनुकरण करते हुए अपने प्रयत्न से इस उनकी भूमि को फिर से आलोकित कर सकेंगे—हम, जो छोटे तो हैं, किंतू जिनमें जलाई हुई ज्योतियां आज भी जल रही हैं। अतीत भारत के वह शायद सबसे बड़े प्रतीक थे। मैं तो यह कहना चाहता हं कि वह भावी भारत के भी सबसे बड़े प्रतीक थे। आज हम उसी अतीत और भविष्य के बीच वर्त्तमान के संकटजनक युग में खड़े-खड़े सभी तरह के संकटों का सामना कर रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा संकट विश्वास का अभाव, निराशा की भावना और हृदय तथा आत्मा का वह पतन है जो हममें उस समय उत्पन्न होता है जब हम आदर्शों को ठुकराये जाते देखते हैं, जब हम उन बड़ी-बड़ी बातों को, जिनकी हम चर्चा किया करते थे, शून्य शब्दों का रूप लेते देखते हैं और जब हम जीवन को एक दूसरा मार्ग ग्रहण करते पाते हैं। फिर भी मैं विश्वास करता हं कि यह समय शीघ्र ही बीत जायगा।

प्रभू का यह प्यारा जितना महान् अपने जीवन में था उससे महत्तर उनकी मृत्यु थी और मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि जिस महान हित की वह अपने जीवन में सेवा करता आया था, उसकी उसने अपनी मृत्यु से भी सेवा की हैं। आज हम उस महापुरुष के लिए शोक मनाते हैं; हम उसके लिए सदा शोक मनायेंगे, क्योंकि हम मनुष्य हैं और अपने सम्माननीय गुरु को नहीं भूल सकते; किंतु हम जानते हैं कि वह यह नहीं चाहते थे कि हम उनके लिए शोक मनावें। अपने निकट-से-निकट और प्रय-से-प्रिय व्यक्ति के भी इस संसार के चले जाने पर उन्होंने आंखों से आंसू

नहीं बहाये। उनके सामने बस एक दृढ़ संकल्प था—काम करते रहना और जिस हित को उन्होंने चुना था उसकी सेवा में संलग्न रहना। इसलिए यदि हम केवल शोक मनायेंगे तो वह हमसे खुश नहीं होंगे। उन्हें श्रद्धांजिल अपित करने का यह एक बहुत ही घटिया तरीका है। उसका एकमात्र तरीका यह है कि हम अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा की घोषणा करें, नये सिरे से संकल्प लें, इसी तरह से व्यवहार करते रहें और जिस महान् कार्य को उन्होंने अपने कंधों पर लिया था और जिसे उन्होंने बड़ी मात्रा में पूरा कर लिया था उनकी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दें। हमें काम करना है, हमें मेहनत करनी है, हमें त्याग करना है और कम-से-कम कुछ सीमा तक अपनेको उनका योग्य अनुयायी सिद्ध करना है। "

यह घटना, यह दु:खद घटना, किसी एक पागल का काम नहीं है। हिंसा और घृणा के उस वातावरण का फल है जो पिछले कितने ही वर्षों से, और विशेष रूप से पिछले कुछ महीनों से, देश में फैला हुआ है । वह वातावरण आज हमें घेरे हुए हैं और यदि हमें उस हित की सेवा करनी है जो उन्होंने हमारे सामने रखा था तो हमें इस वातावरण का सामना करना है, इसे रोकना है, इससे युद्ध करना है और घृणा तथा हिंसा के दुर्गुण को निर्मूल करना है। जहांतक इस सरकार का सवाल है, मैं समझता हूं कि वह इसे दूर करने के लिए कोई भी कसर नहीं उठा रखेगी, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे, यदि हम अपनी कमजोरी के कारण या किसी दूसरे ऐसे कारण से जिसे हम पर्याप्त समझते हैं, इस ऑहसा को रोकने और वचन, लेख या कर्म द्वारा प्रसारित की जानेवाली घणा की वृद्धि को नहीं रोकेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम इस सरकार भें रहने के योग्य नहीं हैं, हम उनके अनुयायी बनने के योग्य नहीं हैं और जो महान् आत्मा चली गई है उसकी प्रशंसा में दो शब्द कहने के योग्य नहीं हैं। इसलिए इस अवसर पर या जब कभी हमें यह याद आये कि हमारा वह महान् गुरु नहीं रहा, तब हमें कार्य, मेहनत और त्याग के आधार पर उनका स्मरण करना चाहिए । हमें यह सोचकर उनका स्मरण करना चाहिए कि जहां कहीं भी बुराई दिखाई देगी वहीं हम उससे संघर्ष करेंगे, सत्य का उसी रूप में अनगमन करेंगे जिस रूप में उन्होंने उसे

हमारे सामने रखा था। यदि हम ऐसा करेंगे तो हम चाहे कितने ही अयोग्य क्यों न हों, कम-से-कम अपने कर्त्तव्य का पालन कर चुके होंगे और उनकी आत्मा को उचित श्रद्धांजिल अपित कर चुके होंगे।

वह चले गये हैं और आज सारे भारत में ऐसा लग रहा है जैसे हम अकेले और अनाथ रह गये हैं। यह भावना हम सबमें है और मैं कह नहीं सकता कि हम उससे कबतक मुक्त हो पायेंगे। इसके अलावा हम परमात्मा के कृतज्ञ भी हैं कि इस महान् व्यक्ति के संपर्क में रहने का सौभाग्य वर्त्तमान पीढ़ी के हम लोगों को ही मिला है। आगे के युगों में—हो सकता है कि सदियों और हजारों वर्ष के बाद—लोग इस पीढ़ी की बातें सोचा करेंगे कि जब प्रभु का यह प्यारा पृथ्वी पर अवतरित हुआ था। वे हमारी भी याद किया करेंगे—हम जो छोटे होते हुए भी उनके मार्ग का अनुगमन कर सके और जिस पवित्र भिम पर उनके पग पड़े उसपर शायद हम भी चले। हमें उनके योग्य होना चाहिए, सदा उनके योग्य रहना चाहिए।

3

सन् १९१६ की बात है—आज से ३१ साल से भी पहले की, जबिक मैंने बापू को पहली बार देखा था। तबसे अबतक एक युग बीत गया। बापू स्वभावतः हम अतीत की ओर देखते हैं और स्मृतियां एक के बाद एक चली आती हैं। भारत के इतिहास में यह भी एक कैसा आश्चर्यजनक काल रहा है! इस युग की कहानी अपनी जय और पराजय के साथ एक किवता और रोमांचकारी कथा-सी लगती है। हमारे नगण्य जीवन में भी उस रोमांच का स्पर्श हुआ है, क्योंकि हम इस काल में रहे हैं, और छोटे या बड़े रूप में भारत के महान नाटक के अभिनेता हैं।

इस काल में सारे संसार में लड़ाइयां, उपद्रव और रोमांचकारी घट-नाएं हुईं। फिर भी भारत की घटनाएं इन सबसे विशेष और भिन्न हैं, क्योंकि उनका आधार ही बिल्कुल अलग है। यदि कोई व्यक्ति बापू के संबंध में अधिक जाने बिना ही इस काल का अध्ययन करे तो वह ताज्जुब करेगा कि भारत में यह सब कैसे और क्यों हुआ ? इसकी व्याख्या करना किंठन हैं, तर्क के आधार पर यह समझना भी मुश्किल है कि हममें से प्रत्येक आदमी ने ऐसा क्यों किया। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति और एक पूरा-का-पूरा राष्ट्र तक किसी भावना या अनुभूति के बहाव में पड़कर एक विशेष ढंग के कार्य के पास जा पहुंचता है—कभी-कभी वह कार्य श्रेष्ठ किंतु अधिकतः निम्न कोटि का होता है। पर धीरेधीरे वह भावना और वह अनुभूति समाप्त हो जाती है और वह व्यक्ति जल्दी ही कर्मण्यता और अकर्मण्यता के अपने पुराने स्तर पर आ जाता है।

इस काल में भारत की आश्चर्यजनक घटना केवल यही नहीं थी कि सामूहिक रूप से देश का कार्य एक उच्च स्तर पर होता रहा, बिल्क यह भी कि वह कार्य उस स्तर पर प्रायः लगातार बहुत लंबे समय तक चलता रहा। निस्संदेह यह एक बहुत बड़ी सफलता थी। जबतक हम उस आश्चर्यजनक व्यक्ति की ओर नहीं देखेंगे, जिसने इस युग को सांचे में ढाला, तबतक हम न तो इसे साफ-साफ समझ सकेंगे और न इसकी व्याख्या ही कर सकेंगे। एक महान मूर्ति की तरह वह भारतीय इतिहास से पचास वर्ष आगे खड़े हैं—शरीर से ही महान् नहीं बिल्क मस्तिष्क और आत्मा से भी महान्।

हम बापू के लिए शोक करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं जैसे हम अनाथ हो गये हों। यदि हम उनके भव्य जीवन पर दृष्टिपात करें तो हमें उसमें शोक करने की बात ही क्या दिखाई देगी? इतिहास में निस्संदेह ऐसे बहुत ही कम लोग मिलेंगे, जिन्हें अपने जीवन में इतनी सफलता का सौभाग्य मिला हो। उन्हें हमारी असफलता पर ग्लानि होती थी और वह इस बात से दुःखी थे कि भारत को अधिक ऊंचा नहीं उठा सके। वह ग्लानि और वह दुःख बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाते हैं। फिर भी किसे यह कहने का साहस है कि उनका जीवन असफल था? जिस वस्तु को भी उन्होंने स्पर्श किया उसे ग्रहण करने योग्य और बहुमूल्य बना दिया। उन्होंने जो कुछ भी किया उसका ठोस परिणाम निकला, यद्यपि उतना बड़ा परिणाम नहीं जितना कि वह आशा करते थे। उन्हें देखकर यह भावना होती थी कि ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके लिए वह

प्रयत्न करें और सफल न हों।गीता के उपदेश के अनुसार उन्होंने फल की चिंता किये बिना ही निर्णिप्त भाव से कार्य किया और इसीलिए उनके कार्य फलीभूत हुए।

उनके लंबे जीवन में, जो कि कठोर श्रम और क्रियाशीलता तथा साधारण क्षेत्र में ही की गई नूतन साहिसिकताओं से परिपूर्ण था, एक भी बेसुरी तान नहीं। उनकी सारी बिहर्मुखी क्रियाएं धीरे-धीरे एक मिश्रित स्वर का रूप धारण करती गई और उनका एक-एक शब्द, एक-एक इशारा उससे मेल खाता गया और इस प्रकार अनजाने ही वह एक निर्मल कलाकार बन गये। उन्होंने जीने की कला सीख ली थी, यद्यपि जिस तरह का जीवन उन्होंने अपनाया था वह संसार के साधारण जीवन से बहुत भिन्न था। यह बात स्पष्ट हो गई कि सत्य और अन्छाई का अनुशीलन करने से और बातों के साथ-साथ जीवन-यापन की यह कला भी मिल जाती है।

जैसे-जैसे वह बूढ़े होते गये वैसे-वैसे उनका शरीर उनके भीतर की महान् आत्मा का एक वाहक मात्र बनता गया। उन्हें सुनते या उन्हें देखते समय लोग उनके शरीर को एक प्रकार से भूल जाते थे। इसलिए वह जहां बैठते थे वह मंदिर बन जाता था और वह जहां चलते थे वह भूमि पवित्र हो जाती थी।

उनकी मृत्यु तक में एक भव्य और पूर्ण कला थी। वह हर तरह की एक उपयुक्त पराकाष्ठा थी। सच पूछिये तो उससे उनके जीवन की शिक्षा और भी श्रेष्ठ बन गई। उनकी मृत्यु उस समय हुई जब कि उनकी शिक्षा अपनी पूर्ण अवस्था में थीं और जब वह प्रार्थना के लिए जा रहे थे—िनस्संदेह इसी समय वह स्वयं मरना पसंद करते थे। वह उस एकता के लिए शहीद बन गये, जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन अपित कर दिया था और जिसके लिए वह निरन्तर श्रम करते आये थे—िवशेषतः पिछले एक साल या उससे कुछ पहले से। उनकी मृत्यु एकाएक हुई जैसे कि सभी लोग मरना चाहते हैं। उनके शरीर का कोई ह्यास नहीं हुआ था, उन्हें कोई लंबी बीमारी नहीं भोगनी पड़ी थी और न उनके मस्तिष्क की चेतना ही मिटी थी जैसा कि अक्सर आयु के साथ हो जाता है। इसलिए हम

उनके लिए क्यों शोक मनावें ? हम उन्हें एक ऐसे गुरु के रूप में याद करेंगे, जिसका कदम अंत तक कोमल था, जिसकी मुस्कराहट दूसरों में भी मुस्कराहट जगा देती थी और जिसकी आंखें सदा हँसती ही रहती थीं। हम यह कभी नहीं कह सकेंगे कि उनके शरीर या मस्तिष्क ने काम करना बन्द कर दिया। वह अपनी शक्ति और अपने अधिकारों की पराकाष्ठा पर पहुंचकर जिये और मरे और हमारे तथा युग के सामने एक ऐसा चित्र छोड़ गये जो कभी मिट नहीं सकता।

वह चित्र कभी धुंघला नहीं पड़ेगा। किंतु उन्होंने इससे भी अधिक किया। वह हमारे मस्तिष्क और हमारी आत्मा के तत्त्व में ही प्रवेश कर गये और उसे बदलकर नये सांचे में ढाल दिया। गांधी-युग तो बीत जायेगा; किंतु वह तत्त्व अक्षुण्ण रहेगा और बाद की प्रत्येक पीढ़ी पर असर करता रहेगा; क्योंकि वह भारत की आत्मा का एक अंग बन गया है। ठीक ऐसे समय में जब इस देश में हममें आत्मिक दुर्बलता आती जा रही थी बापू हमें बलवान बनाने आये और उन्होंने हमें जो शक्ति दी वह एक क्षण या एक दिन या एक वर्ष के लिए नहीं थी, बल्कि वह एक ऐसी वस्तु थी जो हमारे राष्ट्र की परम्परागत संपत्ति में जुड़ गई।

बापू ने भारत ही नहीं बल्कि सारे संसार और हम गरीबों के लिए भी एक देव के समान—और वह भी बड़ी सुचारुता के साथ—कार्य किया है। अब हमारी बारी है कि हम उनके साथ और उनकी स्मृति के साथ घोखा न करें, उनके कार्य को अपनी पूरी योग्यता के साथ जारी रखें और जो प्रतिज्ञाएं हमने बारबार ली हैं उन्हें पूरा करें।

४

अाखिरी सफर खतम हुआ, अंतिम यात्रा समाप्त हो गई। ५० वर्ष से ऊपर हुआ, महात्मा गांधी ने हमारे इस देश में बहुत चक्कर लगाये। हिमालय से, सीमा-प्रांत से, ब्रह्मपुत्र से लेकर कन्याकुमारी तक सारे प्रांतों में, सारे देश के हिस्सों में घूमे। खाली तमाशा देखने के लिए नहीं जाते थे, बिल्क जनता की सेबा करने के लिए, जनता को पहचानने के लिए। और शायद कोई

भो हिंदुस्तानी नहीं होगा जिसने इतना, इस भारत देश में, भ्रमण किया हो, इतना यहां की जनता को पहचाना हो, और जनता की इतनी सेबा की हो। तो उनकी इस दुनिया की यात्रा खत्म हुई। हमारी और आपकी यात्राएं अभी जारी हैं।

कुछ लोग शोक करते हैं। और शोक करना कुछ मुनासिब भी है, उचित भी है। लेकिन शोक किस बात का ? गांधीजी के गुजरने का—महात्माजी के लिए या किसी और के लिए ? महात्माजी का जीवन और महात्माजी की मृत्यु ऐसी हुई हैं, दोनों कि, हमेशा के लिए हमारा देश उनकी वजह से चमकता रहेगा।

शोक किस बात का ! हां, शोक हैं; शोक अपने पर, महात्माजी के ऊपर नहीं । अपने ऊपर, अपनी दुर्वलता पर, हमारे दिल में जो द्वेष है, जो अदावतें, यह जो हम आपस में लडाइयां लडते हैं उनपर। याद रखो. महात्माजी ने किस बात पर अपनी जान दी ? याद रिखये क्या बात पिछले चन्द महीनों से उन्होंने विशेषकर पकड़ी थी ? अब हम जो उनका आदर करते हैं, तो फिर आदर खाली नाम का तो नहीं, उनकी बातों का, उनके उपदेश का और विशेषकर उस बात का जिसके लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पण कर दिया । और फिर हम और आप यहां इस त्रिवेणी से, गंगा-तट से, घर जाकर जरा अपने-अपने दिलों से पूछें कि हमने अपना कर्त्तव्य कितना किया। हमें जो महात्माजी ने रास्ता बतलाया था उसमें कहांतक हम चले, कहांतक हमने आपस में मेल रखने की कोशिश की, कहांतक लड़ाई की । अगर इन बातों पर हम विचार करें और फिर सही रास्ते पर चलें तभी हमारे लिए भला है और हमारे देश के लिए भला है। एक महापुरुष हमारे देश में आये, दुनिया भर को उन्होंने चमकाया, हमारे देश को चमकाया और फिर हमारे देश के और हमारे एक भाई के हाथ से उनकी हत्या हुई। क्या बात है ? आप सोचें, एक आदमी पागल होता है या न हो; लेकिन क्या बात है कि इस आदमी ने हत्या की। इसलिए कि इस देश में इतना विष फैलाया गया है, ऐसा जहर फैलाया गया है, एक-दूसरे के दिलों में, एक-दूसरे के विरुद्ध, खिलाफ, दूश्मनी, लड़ाई-झगड़े का। उस विष में से यह सब जहरीले पौधे निकल रहे हैं। अब आपका

हमारा काम है कि उस जहर को खत्म करें। हमने अगर महात्माजी से कुछ सबक सीखा है तो किसी एक व्यक्ति से, एक शस्स से, दूश्मनी का सवाल नहीं है। हम किसीसे दुश्मनी नहीं करेंगे; लेकिन जो बुरा काम है, जो जहरीली बात है, उससे दुश्मनी करेंगे, उसका मुकाबला करेंगे और उसको हरायेंगे । यह सबक हमने सीखा महात्माजी से । हम तो कमजोर लोग हैं, फिर भी उनके साथ रहकर कुछ बड्प्पन हममें भी आ गया। उनकी साया में हम भी कुछ लोगों को लम्बे-चौड़े मालम होने लगे। लेकिन असल में तेज उनका था। प्रताप उनका था, शक्ति उनकी थी और रास्ता उनका था। कुछ लड़खड़ाते, ठोकर खाते हम भी उस रास्ते पर चले, इसलिए कि हम भी कुछ सेवा कर सकें। देश का अब वह सहारा गया; लेकिन कैसे मैं कहता हं कि वह सहारा गया ? क्योंकि जो यहां आज लाखों आदमी मौजद हैं उनके अन्दर से और देश के करोड़ों आदिमयों के दिल में से क्या गांधीजी की तस्वीर हटेगी ? आज नहीं, क्योंकि आज जिन करोड़ों लोगों ने उनको देखा है वे याद रखेंगे । आगे और नस्लें आयेंगी पौधे आयेंगे, जिन्होंने अपनी आंखों से उन्हें नहीं देखा; लेकिन फिर भी उनके दिल में तस्वीर जमी रहेगी; क्योंकि देश के इतिहास में वह जम गई है। आज गांधी-युग एक तरह से कहा जाता है खत्म हुआ, जो ३०-४० वर्ष हुए भारत में शुरू हुआ था। लेकिन खत्म कैसे हुआ, समाप्त कैसे हुआ? वह तो एक तरह से, दूसरे ढंग से अब शुरू हुआ है। अबतक उनकी साया में हम उनका सहारा लेते थे, बहुत उनसे मदद मिलती थी। अब हमें और आपको अपनी टांगों पर चलना है। हां, उनके उपदेश का सहारा लेना है, उनकी याद का सहारा लेना है, उनसे थोड़ा-बहुत जो कुछ सीखा है उसको सामने रखकर सहारा लेना है। और सहारा तो उनका काफी है; लेकिन अब अपनी टांगों पर चलना है और विशेषकर जो उनका आखिरी उपदेश है, संदेश है, उसको याद रखना है और वह यह कि हमें डरना नहीं चाहिए। हमेशा वह सिखाते थे कि अपने दिल में से डर निकालना, अपने दिल में से द्वेष निकालना, लड़ाई-झगड़ा एक दूसरे से बन्द करना, अपने देश को आजाद करना । और उन्होंने हमारे देश को

आजाद कराया, स्वराज्य लिया। स्वराज्य लिया और उन्होंने ऐसे तरीके से लिया कि सारी दुनिया में आश्चर्य हुआ। वह हमें मिला तो, लेकिन मिलते वक्त पर हम उनका सबक भूल गये, बहक गये और लड़ाई-झगड़ा किया और देश का नाम बदनाम किया। आजकल कितने नौजवान हमारे यहां हैं जो बहके हुए रास्ते से न जाने क्या-क्या नारे उठाते हैं। गलत बातें करते हैं। तो वे नौजवान तो हमारे हैं, इस देश के, उन्हें हमें बनाना है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो जहर द्वेष का फैला हुआ है, लोगों के दिलों में, जो कहता है कि हिन्दू को मुसलमान से लड़ना, मुसलमान को हिन्दू से लड़ना, या सिख को और किसीसे, जो हममें धार्मिक झगड़े पैदा करता है या धर्म के नाम पर राजनैतिक झगड़ा पैदा करता है, जो कुछ हो, वह चीज बुरी है, वह जहर बुरा है। उसने हमारे देश को नीचा दिखाया है और हमारे देश को और आगे देश की आजादी को तबाह करेगा अगर हम होशियार नहीं होते। इसलिए हिंदुस्तान को होशियार करने के लिए महात्माजी ने अभी कितने दिन हुए, दो-तीन सप्ताह ही तो हुए, उपवास किया कि जनता जागे, जिधर देश जा रहा है, उधर रुके। कुछ जनता जागी, कुछ हम लोगों ने और जनता के प्रतिनिधियों ने जाकर उनसे इकरार किया, प्रतिज्ञा की कि हां, हम इस गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। उन्होंने अपना व्रत, उपवास खत्म किया। किसको मालुम था उस समय कि थोड़े ही दिन में यह एक ज्यादा लंबा सिलसिला शुरू होगा उपवास का, मौन का । एक दिन वह मौन रखते थे सप्ताह में, पर आज हमेशा के लिए हमारे और आपके लिए वह मीन होगये। तो आखिरी सबक उनका यह था इस लड़ाई-झगड़े को रोकना । और बहुत-कुछ लोग उस सबक को समझे, आप और हम भी सब समझे और देश भी समझा; क्योंकि आप यह याद रिखये कि अगर ऐसा लड़ाई-झगड़ा जारी हुआ अगर ये बातें हमारे देश में हुई, जिनका एक नमना और बहुत ही खतरनाक नमुना महात्माजी की मौत है, यानी क्या कि हमारे देश में लोग हाथ उठायें, दूसरे की हत्या करें; दूसरे की, और कैसे की, ऐसे महापूरुष की, इसलिए कि उसकी राय से वह नहीं सहमत था, इसलिए कि वह राजनीति में उसको सही नहीं सम-

झता था, तो यह बड़ा खतरनाक रास्ता है, अगर हमारा देश इसमें पड़ा, एक दूसरे को मारने के लिए। इसलिए क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे देश में जनता का राज्य हो, उसके माने क्या हैं ? हम एक-दूसरे को समझें, सारी जनता अपना प्रतिनिधि चुने और जो बात वे निश्चय करें वह बात की जाय । अगर इस तरह हम एक-दूसरे को समझकर नहीं करते और हर एक आदमी एक-दूसरे से लड़ता है तो देश क्या ? वह देश तो तबाह हो जाता है। यहां बहुत सारे सिपाही बैठे हैं, हमारे देश की फौज के सिपाही, हिन्द्स्तानी फौज के सिपाहियों को अपने देश की आजादी और देश के लिए गरूर करना उनका कर्त्तव्य है। देश की सेवा करें, देश की रक्षा करें। अगर वह सिपाही एक-दूसरे से लड़ा करें तो फौज-की-फौज खत्म हो जायगी। फिर फौज की शक्ति तो नहीं रही, ताकत तो नहीं रही । इस तरह से देश की ताकत और देश की शक्ति एक-दूसरे से लड़ने से गिरती है। जो बातें हों उनका मिलकर फैसला करना, एक-दूसरे को समझाकर, यही ठीक स्वराज्य होता है। तो इस राय में जो लोग नहीं चलना चाहते हैं वे दूसरे रास्ते पर चलते हैं, किन्तू जब वे हमें और आपको नहीं समझा सकते तो फिर तलवार और बन्द्रक लेकर लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, अपने भाइयों को, क्योंकि जनता उनके विरुद्ध है। अगर जनता उनके विरुद्ध न हो तो वे फिर जनता के बल पर हकूमत की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। लेकिन जब वे जानते हैं कि जनता इसके विरोध में है और जनता को इस तरफ नहीं ला सकते, तब ऐसी बातें करते हैं, झगड़ा-फसाद करके, ताकि उसमें उलट-फेर हो तो उससे वे कोई फायदा उठावें। लेकिन थह तो ऐसे बचपने की बात है कि कोई लोग इस तरीके से मारपीट करके यहां की हुकूमत को बदल सकते हैं या यहां भारत में उलट-फेर कर सकते हैं। यह तो कोई आदमी जो बिल्कुल समझता नहीं है, वह ऐसी, बात कह सकता है। फिर भी ऐसी बात हुई तो क्यों हुई? इसलिए कि काफी लोग हमारे देश में और ऐसे लोग जो ऊंची पदवियों पर हैं, नीचे हैं और हर जगह हैं, उन्होंने इस फिजा को, जहरीले विष की फिजा को, देश में बढाया । अब हमारा और आपका काम है कि इस जहर को

पकड़ें और इस जहर को खत्म करें, नहीं तो याद रिखये यह देश इस जहर में डूब जायगा। मुझे विश्वास है कि हम इसका विरोध पूरी तरह करेंगे और अगर हमारे हाथ-पैर कमजोर थे, दिल कमजोर था तो यह देखकर कि महात्माजी की मृत्यु हुई है, आपमें और मुझमें से कितने ऐसे आदमी हैं जो इस बात की प्रतिज्ञा नहीं करते कि हम इस बात को नहीं होने देंगे, झगड़े-फसाद को, जिसके लिए महात्माजी मरे और जिससे हमारे देश का, दुनिया का महापुरुष मरा। इस बात को जहांतक हममें ताकत है पूरा करेंगे।

तो आप हम सब यहां इस गंगा के तट से वापस जायंगे। और दिल उदास है, अकेलापन है, विचार आता है कि अब कभी हम गांधीजी को नहीं देखेंगे। दौड़-दौड़कर हम उनके पास आते थे जब कोई दिल में परे-शानी हो, जब कोई बड़ा प्रश्न हो और समझ में न आये कि क्या करें. उनसे सलाह लेते थे। अब कोई सलाह देनेवाला नहीं है। न कोई हमारे बोझों को उठानेवाला है। मेरे नहीं, आपके और हम सबों के। हमारे देश में जाने कितने हजार या लाख पुरुष उनको अपना मित्र समझते थे, उनके पास दौड़-दौड़कर जाते थे। सभी उनके एक बच्चे-से हो गये थे। इसलिए उनका नाम हो गया 'राष्ट्रपिता'। और वह तो हमारे देश के पिता हैं और देश के घर-घर में, लाखों-करोड़ों घरों में, आज उतना ही शोक है जितना कि पिता के जाने से होता है। तो हम यहां से जायंगे उदास होकर, अकेले होकर । लेकिन उसके साथ हम यहां से जायंगे एक गरूर लेकर—इस बात का कि हमारे देश में, हमारा नेता ऐसा एक महा-पुरुष था कि उसने संपूर्ण देश को कितनी दूर तक पहुंचाकर सच्चाई के रास्ते पर लगाया और हमें जो लड़ाई का तरीका बताया वह भी हमेशा सच्चाई का था। याद रिखये यह जो रास्ता उन्होंने हमें सिखाया वह लड़ाई का था, वह चुपचाप हिमालय की चोटी पर बैठनेवाले महात्मा का नहीं था। वह हमेशा अच्छे कामों के लिए लड़ाई करनेवाले थे; लेकिन लड़ाई उनकी सच्चाई, सत्य, अहिंसा और शांति की थी, जिसमें उन्होंने चालीस करोड़ आदिमयों को आजाद कराया। तो हमें शांत नहीं रहना है, इस तरह से कि चुपचाप हम जाकर छिप जायं। हमें अपना कर्तव्य पूरा

करना है और जो कुछ हमारा एक फर्ज है उसको अदा करना है। और फर्ज हमारा यह है कि जो हमने उनसे प्रतिज्ञा की है, जो हमारे देश में यह विष फैला है, खराबियां पैदा हुई हैं, उनको हटाकर हम सच्चाई के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलें। हम इस देश को ऐसा बनायें, स्वतन्त्र और आजाद हिंदुस्तान, जिसमें हरएक आदमी, हरएक धर्म का, खुशी से रहे, मिलकर रहे और एक-दूसरे की सहायता करे और दुनिया को भी हम रास्ता दिखायें। यह प्रतिज्ञा करके हम यहां से जायं तो हमारे लिए भला है। हमने एक बड़ा सबक तो सीखा और अगर हम इस बात को नहीं कर सकते, दुर्बलता में पड़ते हैं तो फिर यह कहा जायगा कि एक महापुरुष आया, लेकिन जनता उसके योग्य नहीं थी, बहकती थी, छोटी थी और उसके बड़ेपन को भी नहीं समझती थी।

'महात्माजी की जय' आपने और हमने इस तीस-चालीस वर्ष में किर्तनी बार पुकारी । सारे देश में वह आवाज गूंजी । वह आवाज सुन-कर महात्माजी का दिल दुखता था। क्योंकि वह अपनी जय क्या चाहें? वह तो विजयी पूरुष थे। उनकी जय आप क्या करेंगे? जय हमारी ओर आपकी होनेवाली है और इस देश, बदिकस्मत देश की, जो जय कहकर ऐसी बात करते हैं, जिससे देश कीचड़ में गिर जाता है, उनकी जय तो है, हमेशा के लिए, हजार दस हजार वर्ष तक उनका नाम लिया जायगा एक विजयी पुरुष की हैसियत से । जय हमारी और आपकी वह चाहते थे । इसलिए देश की, जनता की और विशेषकर देश की गरीब जनता की । किसान बेचारे, हमारे हरिजन भाई, जो कोई दरिद्र हों, जो कोई गरीब हों, उनकी वह सेवा करते थे, वह उनको जाकर उठाते थे। उनके ढंग से उन्होंने अपना रहन-सहन बनाया और कोशिश की कि देश में कोई नीचा न हो। दरिद्रनारायण की वह चर्चा करते थे। इस तरीके से उन्होंने आपकी और हमारी जय चाही थी। देश की जय चाही थी, लेकिन हमारी और आपकी, देश की जय और कोई तो नहीं कर सकता। वह तो हम अपने बाहुबल से कर सकते थे। तो उन्होंने हमें मन्त्र पढ़ाया, सिखाया कि क्या हम करें और क्या न करें। कैसी जय वह चाहते थे, खाली ऊपरी जय नहीं, जैसी कि और देशों में होती है कि जरा शोरगुल

मचाकर, हल्लड, बेईमानी करके, या कुछ तलवार-बन्द्रक भी चलाकर हमारी जीत जरा-सी हो जाय । वह जीत बहुत दिनों तक चलती नहीं और जिसे और देश भी हल्के-हल्के सीख रहे थे कि विजय एक देश की ऐसी बड़ी ब्नियाद पर, सच्चाई पर अटल है, जिसके ऊपर हम आज बड़ी इमारत बनायें, तो वह कभी गिर नहीं सकती; क्योंकि बुनियाद मज-बृत है। आजकल की दुनिया में क्रांति होती है, इन्कलाब, उलट-पलट, कभी देश नीचे है, कभी ऊंचे, फरेब है, झुठ है, दगाबाजी है, यह आजकल की राजनीति है। उन्होंने हमें दूसरी राजनीति सिखाई, सच्चाई और अहिंसा की, एक-दूसरे से प्रेम करने की । उन्होंने हमें यह बतलाया कि यह जो भारत देश है, इसमें बहुत सारे धर्म, मजहब हैं, बहुत दिनों से रहते हैं, वह सब भारत के हो गये हैं, विदेश के नहीं। ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे भाई हैं, हमें मिलकर रहना है, किसीको अधिकार न हो कि वह दूसरे के अधिकार पर कब्जा करें; किसीको अधिकार न हो कि वह किसी दूसरे का हिस्सा ले। हमारी जनता का राज्य हो, उसमें सारे तीस-चालीस करोड़ हिंदुस्तानियों का बराबर का भाग हो। यह नहीं कि थोड़े-से अमीर लोग उसके बड़े हिस्सेदार हो जायं और सारी हमारी जनता गरीब हो। यह स्वराज्य महात्माजी का नहीं था। आम जनता का स्वराज्य एक कठिन बात है। लेकिन हल्के-हल्के हम इस तरफ जा रहे हैं और उनका सबक सीखकर और उनकी शक्ति और तेज लेकर हम भी हल्के-हल्के बढ़ते हैं। लेकिन अब उनका यह आखीरी सबक देखकर समय आ गया है कि हम ज्यादा चस्ती से आगे बढें और समझें और उनकी खराबियों को खत्म करें और फिर आगे बढ़ें। तब असल में हम और आप बहुत जोरों से और सच्चाई से कह सकेंगे कि 'महात्मा गांधी की जय।'

ч

## मित्रो और साथियो !

दो सप्ताह हो गये जब हिन्दुस्तान और संसार को एक ऐसी दारुण घटना सुनाई दी जिससे हिन्दुस्तान अनेक युगों तक लज्जित रहेगा। इन दो हफ्तों में क्लेश रहा, हृदय की छान-बीन उनका योग्य स्मारक हुई, प्रबल और दबी हुई भावनाएं प्रवाहित हुईं। करोड़ों आंखों से आंसू गिरे। क्या अच्छा होता अगर इन आंसुओं से हमारी तुच्छता और कमजोरी धुल जाती, और हम उस महापुरुष के किसी कदर योग्य बन जाते, जिसके लिए हम अफसोस कर रहे हैं। इन दो सप्ताहों में, संसार के कोने-कोने से बादशाहों, बड़े-बड़े राजाओं और अधि-कांश व्यक्तियों से लेकर साधारण आदिमयों तक ने, जिन्होंने उस महापुरुष को अपना साथी, मित्र और नेता समझा था, अभिवादन और नम्प्र वन्दना अपित की।

भावनाओं का यह जल-प्रवाह धीरे-धीरे मन्द हो जायगा, जैसे सब भावनाएं ठंडी पड़ जाती हैं। यद्यपि हम उस प्रकार के नहीं हो सकते जैसे पहले थे, फिर भी वह हम लोगों के मन और प्राणों में समा गया है।

लोग कहते हैं कि उसकी स्मृति में संगमरमर या धातु की मूर्तियां बनाई जायं या स्तम्भ खड़े किये जायं। इस प्रकार वे उस महान् पुरुष का तिरस्कार करते हैं और उसके संदेश को झुठलाते हैं। हम उनका इस प्रकार आदर या अभिवादन करें जिसे वह पसन्द करते। उन्होंने हमें जिदा रहने का रास्ता बताया और मरने का भी। अगर हमने यह सबक नहीं सीखा तो बेहतर है कि हम उनके लिए कोई स्मारक न बनायें; क्योंकि उनका उचित स्मारक यही है कि हम आदरपूर्वक उनके बताये हुए रास्ते पर चलें और जीवन और मरण में अपने कर्तव्य का पालन करें।

वह हिन्दू थे और भारतीय थे। इतने महान् कि उनसे बड़ा कई पुक्तों से इस देश में पैदा नहीं हुआ। उन्हें हिन्दू होने और भारतीय होने का अभिमान था, उन्हें हिन्दुस्तान प्याराथा; क्योंकि हिन्दुस्तान युगयुगान्तर से कुछ अटल सत्यों का प्रतिनिधि रहा है। यद्यपि वह बहुत बड़े धार्मिक व्यक्ति थे और राष्ट्रपिता कहलाये—जिस राष्ट्र को उन्होंने बन्धनों से छुड़ाया—लेकिन किसी संकीर्ण धार्मिक या राष्ट्रीय बन्धन से उनकी आत्मा बंधी नहीं थी। इस प्रकार वह महान् अन्तर्राष्ट्रीयतावादी हो गये, जो मनुष्यमात्र की मौलिक एकता में विश्वास रखते और सब धर्मों के मूल में एकता देखते थे। वह मनुष्य की आवश्यकताओं को समझते थे और दीन-दु:खी और करोड़ों पद-दलित लोगों की सेवा में अपनेको लगाते थे। इतिहास में कोई दूसरा मनुष्य ऐसा नहीं हुआ, जिसके मरने पर इतने

अभिवादन आये हों जितने इनके । उनके लिए तो वह शोक-सन्देश सबसे प्रिय होता जो पाकिस्तान के लोगों ने स्वतः भेजा है । इस दारुण दुर्घटना के दूसरे दिन हम सब लोग थोड़ी देर के लिए उस कटुता को भूल गये जो पैदा हो गई थी और पिछले कुछ महीनों का खिचाव और संघर्ष भी जाता रहा । और गांधीजी इस जीवित कौम के दो टुकड़े होने के पहले-वाले भारत के प्रिय नेता के रूप में प्रकट हो गये।

लोगों के दिल और दिमाग के ऊपर उनके इस प्रभाव का क्या कारण था ? आनेवाला युग इसका जवाब देगा । हम लोग उनके इतने निकट हैं कि उनके संपन्न और असाधारण व्यक्तित्व के अनेक पहलओं को नहीं समझते । लेकिन हम इतना समझते हैं कि सत्य उनका आराध्य था। इसी सत्य से प्रेरित होकर उन्होंने निरंतर इस बात की घोषणा की कि बुरे साधनों से अच्छा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता । अगर साधन बुरे हैं तो लक्ष्य बिगड़ जाता है। इसी सत्य से प्रेरित होकर उन्होंने जब कभी समझा कि उनसे गलती हो गई तो अपनी गलती वह खुल्लमखुल्ला जनता के सामने स्वीकार कर लेते। वह अपनी कुछ गलतियों को हिमालय की तरह महान् कहते थे। इसी सत्य की प्रेरणा से प्रभावित होकर वह ब्राई और असत्य से, जहां कहीं वे उनको मिलते, लडते। परिणाम की वह कोई पर-वाह नहीं करते थे। इसी सत्य से दीन और दुखियों की सेवा उनके जीवन की प्रबल प्रेरणा बन गई थी; क्योंकि जहां असमानता है, भेद-भाव है, दूसरों को दबाने की व्यवस्था है, वहीं अन्याय, पाप और असत्य हैं। इस तरह वह सामाजिक या राजनैतिक अत्याचारों से पीड़ित लोगों के प्रिय हो गये। वे आदर्श मनुष्यता के एक बड़े प्रतिनिधि बन गये। इसी सत्य के कारण जहां कहीं वह बैठते मन्दिर हो जाता और जिस जगह पदार्पण करते वह पवित्र स्थल बन जाता।

उनका स्थूल शरीर चला गया । अब हम उसे नहीं देख सकते और न उनकी नम्र वाणी सुन सकते हैं, न उनके पास सलाह-मशविरा के लिए ही दौड़कर जा सकते हैं । लेकिन उनकी अमिट स्मृति और अमर सन्देश हमारे पास अभी तक हैं । हम उनका आदर कैसे करें और उनके अनुसार अपना जीवन कैसे बनायें ?

वह भारत में एकता पैदा करनेवाले महान् पुरुष थे, जिन्होंने हमें केवल दूसरों के प्रति सहिष्णुता ही नहीं सिखाई, बल्कि यह भी बताया कि हम दूसरों को अपना मित्र और साथी मानें, जो एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हों। उन्होंने हमें यह समझाया कि हम अपनी तुच्छ आत्मा और पक्षपात से ऊंचे उठें और दूसरों में भलाई देखने का प्रयत्न करें। उनके जीवन के पिछले चन्द महीनों में और उनकी मृत्यु में, हम उनके एकता के सन्देश का, सिहष्ण्ता का और विशाल हृदय की स्मृति का दर्शन कर सकते हैं। उनकी मृत्यु के कुछ दिन पहले हम लोगों ने उनके सामने इसी बात भी प्रतिज्ञा ली थी। हमको इस प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि भारत उन सबका है जो इसमें रहते हैं, चाहे उनका मजहब कुछ भी क्यों न हो। हमारी महान् थाती में सब बराबर के हिस्सेदार हैं और इनके कर्त्तव्य और अधिकार भी बराबर हैं। हमारी कौम संयुक्त है, बड़ी कौमें अनिवार्य रूप से इसी प्रकार की होती हैं । अगर हमने अपनी दृष्टि संकुचित कर ली और इस महान् राष्ट्र को एक हद तक सीमित करने की कोशिश की तो हम उनकी अंतिम सीख के प्रति विश्वासघात करेंगे और निस्संदेह भयंकर गडुढे में जाकर गिरेंगे और उस आजादी को खो बैठेंगे, जिसके लिए उन्होंने परिश्रम किया था और बहुत हद तक प्राप्त कर लिया था।

भारत में साधारण जन की सेवा बहुत महत्त्व की चीज है। इसने विगत काल में बहुत कष्ट सहा है। पहला स्थान साधारण जन का है और कोई भी चीज, जो इसकी भलाई के रास्ते में खड़ी होती है, दूसरा स्थान रखती है। केवल नैतिक या परोपकार की दृष्टि से नहीं; बिल्क राजनैतिक सूझवूझ के आधार पर भी यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि साधारण जन का स्तर बढ़ाया जाय और उसे उन्नति करने का पूरा अवसर दिया जाय। कोई सामाजिक व्यवस्था, जिसमें साधारण जन को यह अवसर नहीं मिलता, स्वतः निकृष्ट है और उसे बदल देना चाहिए।

गांधीजी तो गये; लेकिन उनकी देदीप्यमान आत्मा हमको आच्छा-दित किये हुए है। बोझ अब हमपर है। और हमारी तात्कालिक आव-रयकता यह है कि इस बोझ को हम अपनी पूरी ताकत और योग्यता लगाकर सम्हालने की कोशिश करें। हमें मिलकर रहना चाहिए और भीषण सांप्रदायिकता के उस विष का नाश कर देना चाहिए, जिसने हमारे इस युग के सबसे महान् पुरुष को मार डाला। हमें इसको जड़ से खोदकर उखाड़ डालना चाहिए। बहके हुए व्यक्तियों के प्रति द्वेष की भावना से नहीं, बिल्क इस द्वेष के विरुद्ध प्रयत्नशील होकर। गांधीजी की हत्या से यह दोष समाप्त नहीं हुआ, इस हत्या पर कुछ लोगों का अनेक प्रकार से समारोह करना और भी लज्जा की बात थी। जिन्होंने ऐसा किया या जिनकी ऐसी भावना थी उन्हें भारतीय कहलाने का हक जाता रहा।

मैंने अभी कहा है कि हमें इस राष्ट्रीय संकट के अवसर पर संगठित रहना चाहिए और बहस-मुबाहसों से जहांतक संभव हो दूर रहना चाहिए। हमें उन मौलिक सिद्धान्तों पर जोर देना चाहिए। जिनपर हम सहमत हैं। मैं समाचारपत्रों से विशेष रूप से अपील करता हूं कि वे इस आवश्यक काम में मदद दें और व्यक्तिगत या दूसरे प्रकार के आक्षेपों से दूर रहें, जिससे देश में फूट पैदा होनेवाली प्रेरणाएं पैदा होती हैं। मैं विशेष रूप से अपने उन कांग्रेस के लाखों साथियों और सहयोगियों से भी अपील करूंगा, जिन्होंने महात्मा गांधी के नेतृत्व का अनुकरण किया है—चाहे उनकी गति मन्द ही क्यों न रही हो।

मुझे अत्यन्त दुःखं हुआ कि समाचारपत्रों में और काना-फूसी करके यह कहा जाता है कि मुझमें और सरदार पटेल में मतभेद हैं। इसमें शक नहीं कि अनेक समस्याओं के सम्बन्ध में हमारा और उनका बहुत दिनों से मतभेद रहा है—मिजाज में और दूसरी तरह का भी। लेकिन हमारे देशवासियों को यह समझना चाहिए कि सार्वजनिक जीवन के अनेक महत्त्वपूर्ण पहलुओं के संबंध में हम लोगों में मौलिक मतैक्य इतना है कि जिसके सामने यह मतभेद दब गया और हम दोनों ने बड़े-बड़े काम चौथाई शताब्दी तक मिल-जुलकर किये हैं। सुख और दुःख में हम बरा-बर के साथी रहे हैं। क्या यह मुमिकन है कि अपने राष्ट्रीय भविष्य के इस संकट के अवसर पर हम दोनों में से कोई भी इतनी तुच्छता दिखाये कि राष्ट्रीय हित के अलावा किसी दूसरी बात का विचार करे ? राष्ट्र के

प्रति आजीवन सेवा के लिए और उन महान कार्यों के लिए जो उन्होंने दरिमयान में—जबसे हम दोनों भारत सरकार में हैं—संपादित किये हैं, मैं सरदार पटेल को सम्मान और प्रशंसा की भेंट पेश करता हूं। युद्ध और शान्ति दोनों में वह बहादुर सेनापित रहे हैं। जब दूसरे लड़खड़ाते थे तो उनका दिल मजबूत रहता था। वह बड़े संगठनकर्ता हैं। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि इतने सालों से मेरा और उनका सम्पर्क रहा और ज्यों-ज्यों समय बीता मेरा उनके प्रति सराहनीय भाव बढ़ता गया।

मैं सार्वजिनक जीवन में सिहण्णुता और सहयोग के लिए तथा उन तमाम शिक्तयों को एकत्रित करने के लिए, जो भारत को एक महान् जन्नतिशील राष्ट्र बनाना चाहती हैं, प्रेरणा करता हूं और संकीर्ण सांप्र-दायिकता के विष के खिलाफ सर्वव्यापी प्रयत्न की प्रेरणा करता हूं। मैं चाहता हूं कि व्यावसायिक संघर्ष बन्द हो और भारत के निर्माण में सब लोग, जिनका इससे संबंध हैं, मिल-जुलकर कोशिश करें। मैं इन महान् कार्यों में दत्तचित्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूं और मुझे विश्वास हैं कि इस युग के लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त हो जायगा कि गांधीजी के सपनों को साकार रूप दे सकें। इसमें उनकी स्मृति का आदर हैं और यही उनका योग्य स्मारक हैं।

Ę

## मित्रो और साथियो !

आज के दिन जो विशेष रूप से उनकी स्मृति के लिए सर्मापत है जिन्हें हम राष्ट्रिपता कहते हैं, मैं आपसे क्या कहूं ? मैं इस समय आपके सामने प्रधान मन्त्री की हैसियत से नहीं बिल्क जवाहरलाल की हैसियत से बोलूंगा, जो आपके समान ही भारत की स्वतन्त्रता की लम्बी यात्रा का मुसाफिर रहा है और जिसको महान् सौभाग्य मिला था कि भारत की और सत्य की सेवा का सबक उस गुरु के चरणों में बैठकर सीखे। आजकल की समस्याओं के बारे में भी, जो हमारे मस्तिष्क में छाई हुई हैं और हमारे ध्यान को बराबर आकर्षित करती रहती है, म ज्यादा नहीं

कहूंगा । पर मैं उन मौलिक बातों के संबंध में चर्चा करूंगा, जिन्हें गांधीजी ने हमें सिखाया और जिनके बिना जीवन खोखला और छिछला बन जाता है ।

उन्होंने हमें केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि सार्वजनिक जीवन और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में भी सत्य से प्रेम व साफ और खरा व्यवहार रखना बताया। उन्होंने हमें मनुष्यता का और श्रम का गौरव सिखाया। हमारे सामने इस पुराने सबक को फिर से रखा कि घृणा और उद्ण्डता से सिवाय घृणा, उद्ग्ण्डता और विनाश के कुछ और नहीं निकल सकता। इस प्रकार उन्होंने हमें निर्भयता, एकता, सिहष्णुता, और शान्ति का रास्ता दिखाया।

उनकी शिक्षा पर हम किस हद तक चल सकते हैं ? बहुत दूर तक नहीं—फिर भी उनके नेतृत्व में हमने बहुत-कुछ सीखा और शान्तिपूर्ण ढंग से अपने देश की स्वतन्त्रता प्राप्त की । लेकिन ठीक मुक्ति पाने के समय हम भूल गये और बहककर गलत रास्ते पर चल दिये, जिससे उस विशाल हृदय को, जो सतत भारत के लिए और उन सच्चाइथों और सिद्धांतों के लिए जो प्राचीन काल से भारत के रहे हैं, फड़कता था, अगाध दु:ख पहुंचा।

आज क्या बात है ? जिस समय हम उनकी याद करते हैं, उन्हें सरा-हते हैं और बच्चों की तरह उनकी मूर्त्तियां स्थापित करने की बात करते हैं, क्या उस समय हम यह सोचते हैं कि उनके सिद्धांत क्या थे, जिनके लिए वह जीवित थे और जिनके लिए उन्होंने प्राण दिये ? मेरा ख्याल है कि उनके सन्देश के अनुसार जीवन बनाने के लक्ष्य से हम अभी काफी दूर हैं। लेकिन मेरा यह विश्वास है कि वे महान् शिक्तयां, जिन्हें उन्होंने (गांधी-जी ने) प्रचलित किया था, चुपचाप किन्तु जोरों के साथ काम कर रही हैं, और भारत को उस ओर ले जा रही हैं, जिधर ले जाने की उन्हें इच्छा थी। दूसरी शक्तियां भी हैं, जैसे असत्य की, विनाश की, उद्खता की; संकीर्णता की, जो हमें विपरीत दिशा में ले जा रही हैं। जिस प्रकार सारे संसार में अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष चल रहा है उसी तरह इन दोनों शक्तियों में भी निरन्तर युद्ध जारी है। अगर हम गांधीजी की स्मृति का आदर करें तो हमें कियात्मक रूप से ऐसा करना होगा और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जिसके कि वह प्रतिनिधि थे, निरन्तर प्रयत्नशील होना पड़ेगा।

मुझे अपने देश पर, अपनी राष्ट्रीय थाती पर और अनेक बातों पर बड़ा गौरव हैं। लेकिन मैं यह अभिमानवश नहीं, नम्प्रतापूर्वक कह रहा हूं; क्योंकि घटनाओं ने मुझे अपमानित और अक्सर लिज्जित किया है और भारत का वह स्वप्न, जो मैंने बना रखा था, कभी-कभी धीमा पड़ गया हैं। मैंने भारत से प्रेम किया है, मैंने भारत की सेवा करने की कोशिश की। इसलिए नहीं कि यह भौगोलिक दृष्टि से विशाल है, या इसलिए कि इसका अतीत महान् था, बल्कि इसलिए कि मुझे वर्तमान भारत में विश्वास है और यह मेरी अटल धारणा है कि भारत सत्य, स्वतन्त्रता और जीवन के ऊंचे आदर्शों पर कायम रहेगा।

क्या आप चाहते हैं कि भारत उन्हीं महान् उद्देश्यों और आदर्शों का अनुगामी हो, जिन्हों गांधीजी ने हमारे सामने रखा है ? यदि आप ऐसा ही चाहते हैं तो आपको भी उसी प्रकार सोचना और काम करना होगा । तब आप क्षणिक आवेशों के प्रवाह में बह नहीं सकते और न छोटे-छोटे प्रलोभनों के वशीभूत हो सकते हैं । आपको ऐसी सब प्रेरणाओं को जड़ से खोदकर फेंक देना होगा, जिससे राष्ट्र निर्बल होता हो, चाहे वह प्रेरणा सांप्रदायिकता की हो, भेदभावना की हो, मजहबी तास्सुव की हो, प्रान्तीयता की हो या वर्ग-भेद की हो ।

हम कई बार कह चुके हैं कि इस देश में हम सांप्रदायिकता बरदाश्त नहीं कर सकते। हम स्वतन्त्र धर्म-निरपेक्ष राज्य बना रहे हैं, जहां हरएक मजहब और हर प्रकार के विश्वासों को बराबर की आजादी और इज्जत है, जहां प्रत्येक नागरिक को बराबर की स्वतन्त्रता और बराबर के अव-सर प्राप्त हैं। इसके होते हुए भी कुछ लोग अभी तक सांप्रदायिक और भेदभाव की भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं और मुझे आशा है कि यदि आप गांधीजी के विचारों पर विश्वास रखते हैं तो आप लोग भी इसी तरह अपनी पूरी शक्ति से इसका विरोध करेंगे। दूसरी बुराई प्रान्तीयता है और आजकल यह बहुत दिखाई देती है और खूब जोरों से हैं। बड़े-बड़े प्रश्न भुला दिये जाते हैं। इसका भी विरोध करना है और इसके खिलाफ लड़ाई करनी है।

हाल में कुछ लोगों ने हिन्दुस्तान को आततायी कहा है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि यह उनकी बे-समझी है। अगर भारत किसी दूसरी कौम के खिलाफ जबरदस्ती का रास्ता लेने लगे तो भारत सरकार में मेरा या मेरे साथियों का कोई स्थान नहीं रह जाता। अगर हम जबरदस्ती करने लगें तो हम अपने सिद्धान्तों के और गांधीजी की शिक्षा के प्रति विश्वास्घात के अपराधी होंगे।

चाहे जो कुछ भी हो, हमें शान्ति से रहना चाहिए और गांधीजी द्वारा बताये सत्य-पथ पर चलना चाहिए। अगर हम गांधीजी पर श्रद्धा और विश्वास रखें तो इसीमें भारत की सेवा है और आत्म-विश्वास भी और इसीमें इस देश का, जो हमें इतना प्रिय है, कल्याण भी है। जय हिन्द!

9

दोस्तो और साथियो,

एक साल पहले इसी जगह बोलते हुए मैंने कहा था कि जिस रोशनी ने हमारी जिंदगी को रौशन किया था वह गुल हो गई है और ऐसा जान एक साल बाद पड़ता है कि अंधेरा हमें चारों तरफ से घेर लेगा । मुसीबतों से भरे हुए उस साल के बोझे को आपने और मैंने बड़ी हिम्मत के साथ उठाया और आज मैं फिर आपके सामने बोल रहा हं।

वह रोशनी बुझी नहीं हैं, क्योंिक वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से चमक रही है और हमारे प्यारे नेता का संदेश हमारे कानों में गूंज रहा है। फिर भी किस तरह हममें से बहुत-से लोग आपसी बैर की वजह से अक्सर उस रोशनी की तरफ से अपनी आंखें और उस संदेश की तरफ से अपने कान बन्द कर लेते हैं। आज हमें अपनी आंखें, अपने कान और अपने दिल खोलने चाहिएं और पूरी श्रद्धा के साथ गांधीजी की याद करनी चाहिए। सबसे ज्यादा हमें यह सोचना चाहिए कि वह किन-किन बातों के हामी थे और हमसे क्या-क्या करने को कहते थे।

आज शाम को हममें से बहुत-से लोगों ने—मुल्कभर के शहरों, कस्बों और गांवों में—गांधीजी के संदेश को दुहराये जाते सुना है और उसकी रोशनी में नये सिरे से काम करने का व्रत लिया है। इस संदेश की जितनी जरूरत आज की पागल और बिखरी हुई दुनिया में है उतनी पहले कभी नहीं थी। बार-बार उसे नाकामयाबी और बरबादी का सामना करना पड़ा है।

इसलिए अब हमें अपने कड़्वे अनुभव से सबक सीखना चाहिए। वह सबक यह है कि हम जिंदगी में नैतिक बातों को नहीं भुला सकते और अगर भुलायेंगे तो खुद ही जोखिम उठायेंगे। वह सबक यह है कि अपने मुल्क और दूनिया की बुराइयों को हम लड़ाई-झगड़े और नफरत से नहीं, बल्कि अमन के तरीकों से, एक-दूसरे के कंधे-से-कंधा भिडाकर और बिना किसी स्वार्थ के आजादी व सचाई की सेवा करके दूर कर सकते हैं। वह सबक यह है कि हमें अपने मुल्क के सभी लोगों में एकता और मुहब्बत बढ़ानी चाहिए और जन्म, जाति या धर्म से पैदा होनेवाले सभी भेदभावों को मिटा देने की कोशिश करनी चाहिए, यहांतक कि लोग जो हमारी बुराई चाहते हैं उनके आगे भी हमें दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और उनकी महब्बत जीतने की कोशिश करनी चाहिए। दुनिया के मुल्कों से हम कहते हैं कि दूसरों से हमारा कोई झगड़ा नहीं; हम तो दुनिया के सभी लोगों की आजादी और खुशहाली को मजबूत बनाने के बड़े काम में सिर्फ आपका दोस्ताना हाथ चाहते हैं। हम दूसरों पर हुक्म चलाना या उनपर से कोई फायदा उठाना नहीं चाहते, लेकिन हम अपनी आजादी की पूरी ताकत के साथ रक्षा करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हो सकता है कि आज हमारी आवाज कमजोर हो, लेकिन वह जो संदेश सुनाती है वह कोई कमजोर संदेश नहीं है। उसमें सत्य की ताकत है और वह अमर रहेगा।

आइये, इसी खयाल और इसी प्रण के साथ आज हम अपने गुरु और अपने उस प्यारे नेता को श्रद्धांजिल भेंट करें, जो हमें छोड़ तो गया है, लेकिन फिर भी हर बक्त हमारे साथ है। हमें चाहिए कि हम अपनेको उसके, अपने मुल्क के, अपनी प्यारी मातृभूमि के काबिल बनावें—वह

मातृभूमि जिसकी सेवा का आज हमने फिर व्रत लिया है।

6

आप लोगों ने पहले भी नुमायशें देखी होंगी--बहुत बड़ी-बड़ी और शानदार नुमायशें । लेकिन आज जिस नुमायश को देखने के लिए आप लोगों को दावत दी गई है वह नुमायश के 'एक खयाल' लिहाज से कोई बड़ी चीज नहीं है । इस नुमा-यश में आपको कोई अजीब चीज देखने को नहीं मिलेगी; कुछ तस्वीरें, कुछ किताबें और कुछ पत्र हैं, जो आप लोग यहां देखेंगे । जरूरत है इस बात की कि हम इन चीजों को देखकर उनकी याद ताजा करें। गांधीजी ने कितना बड़ा असर किया था इस मुल्क पर, उसे देखकर हैरत होती है। चाहे जैसी अच्छी तस्वीरें हों, चाहे जैसे अच्छे चित्र हों, महात्माजी को क्या कोई चीज व्यक्त कर सकती है ? गांधीजी से मिलने के बाद, नजरों से उनका रूप ओझल हो जाने के बाद, एक खयाल रह जाता था। गांधीजी एक खयाल थे—कमजोर शरीर में एक जबरदस्त आत्मा थे। जिनकी नुमायश तो होगी करोड़ों दिलों की, दिमागों की । गांधीजी इतने महान् थे कि उनकी शान का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। उनकी महानता को हम किन गजों से नापें? दुनिया में कुछ लोग होते हैं, जिनकी शान का अन्दाजा उनके जीवन से कुता जाता है—उनके ओहदों से और मरने केबाद उनकी मूर्तियों और तस्वीरों से। कम ऐसे होते हैं, जिनकी नाप-तौल मामूली गजों से नहीं होती—इसलिए उनकी शान का सवाल ही नहीं उठता । कहना पड़ेगा कि जो हुआ वही शानदार है।

जब अन्दर आप नुमायश देखने जायंगे तो वहां आपको एक झोपड़ी का नमूना दिखाई देगा। यह झोपड़ी हर पहलू से सेवाग्राम में बापू की झोपड़ी की तरह हैं। एक मामूली-सी झौपड़ी जहां वह रहते थे, लेकिन मुल्क के कोने-कोने से लोग वहां यात्रा के लिए जाते थे। तमाम दुनिया की निगाहें उसकी ओर हो गई थीं। इसकी वजह थी वह आत्मा जो उस-में निवास करती थी। आजकल के विज्ञान ने जो सहूलियतें इन्सान के लिए खोजी हैं, उनमें से वह वहां बहुत कम का इस्तेमाल करते थे। वह हमेशा ऐसी ही जगहों में रहना पसन्द करते थे। भंगियों के साथ रहना उन्हें अच्छा लगता था। कभी-कभी उनके दोस्त उन्हें अपने साथ रहने के लिए भी खींच ले जाते थे। उनके बड़े-बड़े महल होते थे, लेकिन झोपड़ी हो या महल, सेवाग्राम हो या लन्दन—गांधीजी का काम हमेशा एक-सा चलता था। कोई रुकावट, कोई बाधा उसमें उपस्थित नहीं होती थी।

यह नुमायश एक घास-फूस की इमारत में रखी गई है—ऐसी इमा-रत जो किसी भी गांव में बन सकती हैं। लेकिन इसके अंदर जो खूब-सूरती हैं, जो कला है, वह हमें एक सबक देती हैं और वह यह कि खूब-सूरती सिर्फ ईंट-पत्थर से ही नहीं आती। आप लोग नुमायश देखेंगे तो कुछको खुशी होगी और कुछको रंज होगा। मुझे उम्मीद हैं कि नुमा-यश देखकर उनका असली खयाल—वह खयाल जो असलियत में गांधी धा—आपके सामने आयेगा।

नोट-उपरोक्त अध्याय में दिये गए भाषणों का आधार निम्न प्रकार है-

गांघीजी की मृत्यु के बाद ३० जनवरी १९४८ को ऑल इण्डिया रेडियो, दिल्ली से दिया गया भाषण।

२. २ फरवरी १९४८ को विघान परिषद् में दिया गया भाषण।

३. 'हरिजन', २ फरवरी १९४८।

४. १२ फरवरी १९४८ को गांधीजी के अस्थि-विसर्जन के बाद त्रिवेणी-संगम पर दिया गया भाषण ।

५. १४ फरवरी १९४८ को ऑल इण्डिया रेडियो से दिया भाषण।

इ. २ अक्तूबर १९४८ (गांघी-जयंती) के दिन ऑल इण्डिया रेडियो से दिया गया भाषण।

५. ३० जनवरी १९४९ को गांधीजी की पहली बरसी पर ऑल इण्डिया रेडियो से दिया गया भाषण।

८. ३१ जनवरी १९४९ को दिल्ली में राजघाट पर सर्वोदय समिति द्वारा आयोजित 'मांघी-मंडप प्रदर्शनी' का उद्घाटन भाषण ।